# साहित्य-मीमांसा

( साहित्य की प्रमुख विधात्रों का मार्मिक विवेचन )

#### लेखक

, विद्याभास्कर, वेदातरत्न (गुरुकुल)
श्री सूर्यकांत शास्त्री, व्याकरणतीर्थ (कलकत्ता)
एम. ए, एम. त्र्रो. एल., डी. लिट् (पजाब)
डी. फिल. (त्र्रॉक्सन)
रीडर इन संस्कृत
यूनिवर्सिटी त्रॉफ दि पजाव, लाहीर

<sup>प्रकाशक</sup> **हिन्दी भवन** लाहीर

द्वितीय संस्करण २०००]

र् मूल्य ३॥≡)

## विषयानुक्रभग्री

#### ~@!C:C:~

### ६—साहित्य

| साहित्य क्या है ? '   | १ — २४ |
|-----------------------|--------|
| साहित्य के तत्त्व     | २५९२   |
| साहित्य श्रौर जातीयता | ۶۰۶    |

#### २-पद्य-किंदता

| •                          |        |
|----------------------------|--------|
| कविता क्या है ?            | १०२१२४ |
| कविता के भेद               | १२५१५२ |
| कविता त्रौर त्राधुनिक जगत् | १५३१६३ |
| कविता स्रौर विज्ञान        | १६४१७२ |
| कविता स्रोर व्यवसाय        | १७३१७= |
|                            |        |

#### ३-गद्य

| गद्यकाव्य—उपन्यास                     | १७९—-२३६                 |
|---------------------------------------|--------------------------|
| गद्यकाव्य—ग्राख्यायिका                | <b>્ર</b> રૂ७—-રપ્ર      |
| गद्याकव्य—निवध                        | २५४२६३                   |
| गद्यकाव्य—जीवनचरित                    | ₹६४—२७७                  |
| गद्यकाव्यपत्र                         | ₹७ <b>८—</b> ₹ <b>८१</b> |
| गद्यकाव्य-वर्तमान जगत् ग्रीर त्रालोचक | र⊏२३०४                   |
|                                       |                          |

#### ४-पद्य + गद्य

दृश्यकाव्य—नाटक

३०५---३८१

# साहित्य क्या है ?

्रिविश्व मे दृष्टिगोचर होने वाले आत्म तथा अनात्म की, अथवा आध्यात्मिक, आधिमौतिक तथा आधिदैविक जगत् की अभिन्यिक अनेक प्रकार से की जा सकती है। इन प्रकारों अथवा कलाओं मे वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीतकला तथा कान्यकला—जिसे हम साहित्यकला के नाम से भी पुकारते हैं—प्रमुख है। प्रस्तुत ग्रंथ मे साहित्यकला का विवेचन किया जायगा।

साहित्य क्या है इस प्रश्न के उत्तर में विद्वानों का मतभेद रहा है।

एमर्सन के मत में साहित्य भव्य विचारों का छेखा

है, तो दूसरा लेखक इसे प्रवीण नरनारियों के

लच्या
विचारों तथा मनोवेगों को इस प्रकार छेखबद्ध
करना बताता है कि उससे पाठक का मनोरंजन हो सके। साहित्यसमीच्या के प्रसग में एक फ्रेंच विद्वान् लिखते है—

हम प्रथमवर्गीय रचनास्रो ( Classics ) की समष्टि को साहित्य कहते हैं; स्त्रीर प्रथमवर्गीय लेखक वह है, जिसने मानवीय मस्तिष्क को समृद्ध किया हो, जिसने सचमुच उसके भड़ार में वृद्धि की हो, जिसने समाज की गित में लगा उत्पन्न की हो, जिसने किसी चारित्रिक सत्य का अन्वेषण किया हो, जिसने स्त्रपने विचारों, पर्यवेद्यणों स्त्रयवा स्त्राविष्कारों को किसी ऐसी रीति से उत्थापित किया हो कि वे उदात्त, तीन, विशय तथा भव्य सपन्न हुए हों, जो, स्त्रपनी ही किसी रिति या सरिण में, जो उसकी स्रपनी होने पर भी सब के लिए समान हो, जो एक ही समय में प्रख तथा नव हो, जो एक युग की निधि होने पर भी सब युगों की समान दाय हो, मनुष्यमात्र के साथ बोला हो।

साहित्य में उन सब रचनात्रों का त्रांतर्भाव है, जिनमें चारित्रिक सत्य तथा मनुष्य के मनोवेगों पर व्यापक, गभीर तथा सुचार रूप से चोट की गई हो ।

कोई भी लेखक, जिसकी रचना में ऊपर बताई गई सब बातें अंत-भूत हों, निःसंदेह अप्र श्रेणी का लेखक है; पर हमें सदेह हैं कि बहुत से माने हुए, चोटी के लेखकों में भी ये बाते एक साथ मिल सकेगी या नहीं। फलतः साहित्य का उक्त लच्चण हमें आवश्यकता से अधिक संकुचित दीख पड़ता है।

अपनी मार्च श्रॉफ लिटरेचर नामक पुस्तक में साहित्य के लच्चा पर विचार करते समय अध्यापक फॉर्ड मेडक्स लिखते हैं:—

साहित्य ( पुस्तको की ) वह समष्टि है, जिसे मनुष्य श्रानद की प्राप्ति के लिए, श्रथवा उस भावनाभरित संस्कृति के उपलाभ के लिए-जो सम्यता के लिए सुतरां आवश्यक है-पढ़ते हैं, और पढ़ते चले जाते हैं। साहित्य का विशेष गुण यह है कि इसकी उत्पत्ति कवि के कल्पनापूर्ण निरीच्नक हृदय से होती है। कंफ्यूशस श्रथवा उससे भी एक हजार बरस पहले होने वाले मिश्री लेखको के समय से लेकर श्रव तक शिलात्रों पर, जतु, प्राकार तथा सामान्य कागजों पर विपुल लेखराशि ग्रकित की जा चुकी है। इसे हम दो भागों मे ्वॉट सकते हैं: प्रथम वह जो पाठ्य है; दूसरी वह, जो उन कतिपय विशेषज्ञों को छोड़ कर, जिनका काम ही उन्हें पढ़ना है, दूसरों के लिए दुष्पाठ्य है। प्रत्येक व्यक्ति के-लिए वही साहित्य है जिसे वह पढ़ सके, श्रीर बार-बार पढ़ सके; किंतु किसी ऐसी रचना के विपय में, जो सैंकड़ो श्रौर सहस्रों वपों से किसी एक देश अथवा श्रनेक देशों के नरनारियों का मनोरंजन करती ब्राई है, किसी व्यक्ति को उसकी भव्यता तथा अभव्यता को कृतने के लिए अपनी वैयक्तिक मित से नहीं काम लेना चाहिए। भारतीय वेद श्रौर ग्रीस में होमर द्वारा रचे गए महाकाव्य किसी एक व्यक्ति के लिए रुचिकर हों या न हो, उनके द्वारा हजारों वधों से मार्नवसमाज का चित्तर जन होता आया है, इस लिए वे नि सदेह उत्कृष्ट साहित्य हैं। किंतु 'सामयिक रचनात्रो की साहित्यकता तथा श्रमाहित्यकता को जाँचने में सब को अपनी वैयक्तिक रुचि से काम लेना चाहिए। यदि किसी रचना को एक व्यक्ति पढ़ता है, श्रीर प्रेम से बार-बार पढ़ता है, तो वह रचना श्रीर किसी भी व्यक्ति के लिए साहित्य न होकर उस एक व्यक्ति के लिए साहित्य न होकर उस एक व्यक्ति के लिए साहित्य बन जाती है। दूसरी श्रीर वह रचना, जिसको पढ़ने से उसका मन उचटना है, श्रन्य व्यक्तियों के लिए साहित्य होने पर भी उसके 'लिए नीरस तथा श्रसाहित्यक ठहरती है।

कितु साहित्य के उक्त सभी लच्नणों में हमें साहित्य की व्याख्या मिलती है, उसका निर्धारित लच्नण नहीं। श्रीर लच्नण में नेति- क्योंकि साहित्य का नपा-तुला लच्नण श्रसंभव सा है, इसलिए हमें इसका रूप समम्मने में ऐसी प्रक्रिया से काम लेना चाहिए जो हमें इस शब्द के अर्थ का यथार्थ बोध करा दे श्रीर जो श्रव्याप्ति तथा श्रातव्याप्ति इन दोनों दोषों से स्वतंत्र हो। यह प्रक्रिया श्रानिवार्यक्ष से विधेयात्मक न हो निषेधात्मक होगी श्रीर हम इसमें साहित्य इसे कहते हैं, यह न कह कर साहित्य यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, ऐसा कह कर श्रयसर होंगे।

निःसंदेह हम सभी मुद्रित पुस्तकों को साहित्य नहीं कहते। हम

छपे हुए पचांगों को तथा मुद्रित समाचारपत्र के लेखों

भयम उपकरण :

स्थायिता को भी साहित्य नहीं कहते। क्यों ? इस लिए, कि

हम जानते है कि कल प्रातःकाल हम इन्हे ताक मे रख
देगे, और उस 'रचना में, जिसे हम साहित्य कहते
हैं, एक प्रकार की आंगिक स्थायिता होनी आवश्यक है। स्थिरता
का यह सिद्धांत हमारी साहित्यभावना का अविभाज्य अंग है; यहाँ तक
कि थोड़ी देर के लिए हम कह सकते हैं कि साहित्य उन रचनाओं

۲χ.

का नाम है जो स्थायी हों,- जिनमें स्थिरता का आदर्श संनिहित न्हो। किंतु साहित्य के इस लहगा से हमारी तब तक तुष्टि नहीं होती, जब तक कि हम यह न जान लें कि वे कौन से तत्त्व है, जिनके समावेश से साहित्य में स्थिरना आती है। इसमे संदेह नहीं कि साहित्य के इन तत्त्वों में उन सभी उपकरणों का समावेश आवश्यक -है जो मनुष्य को चिरकाल से अपनी श्रोर खींचते श्राए हैं, अर्थात् जो उसके लिए बहुत श्रिधिक उपयोगी सिद्ध हुए है। किंतु इतने से ही काम नहीं चलता। सवर्गमान के आँकड़े, देश की आर्थिक तालिकाएँ, और - वकीलों की श्रलमारियों में सजी हुई न्यायशास्त्र की पुस्तके साहित्य ्नहीं कहातीं; किंतु कौन कह सकता है कि इनका हमारे जीवन में स्थायी सहत्त्व नहीं है। नेति-नेति की प्रक्रिया को एक पग श्रीर श्रागे बढा ्हम कह सकते है कि-बीजगणित,-रेखागणित, भूगर्भविद्या, मनोविज्ञान तथा रुडिवाद और धर्मशास्त्र भी साहित्य नहीं है। इन सभी का मानवसमाज सं मार्मिक संबंध है, तथापि ये साहित्य नहीं कहाते। इनमे साहित्य का चमत्कार श्रीर उसका रागात्मक तत्त्व नहीं मिलता। दूसरी त्रोर एक ललना के केशपाश, उसकी शीवा से पड़े कठहार, उसकी कुचित चितवन और आकाश में चमकते तारों पर कही गई मृक्तियों को हम साहित्य में समिलित कर लेते हैं। पहली कोटि की रचानाओं में जीवन के साथ सघटित हुए ऐसे तत्त्व निहित है, जिनके अभाव मे हमारा जीवन दूभर हो जाता है, किंतु दूसरी कोटि की सूर्तियों में जीवन के उन तत्त्वों पर चोट की गई है जो एक प्रकार से त्र्यनावश्यक होने पर भी मार्मिक सौंदर्य से भरपूर हैं। पहली कोटि के विपुल मंथों को इस साहित्य में नहीं गिनते, कितु दूसरी श्रेगी की - लघुतम सूक्तियों को साहित्य मे अपना लेते है।

ें साहित्य के इस सामयिक लच्चण में थोड़ा सा परिष्कार कर के हम कह सकते है कि साहित्य उन पुस्तकों की समष्टि स्थायी रागात्मक को नही कहते, जिनमें स्थायी रागवाले तत्त्वों का तत्त्व वाली समावेश हो, अपि तु साहित्य स्वयं वे पुस्तकें हैं रचनाऍ साहित्य जो स्थायी राग 'से संमुपेत हों। साहित्य का 'यह 충 लच्चा अपर कही गई पुस्तकों मे नहीं घटता। यह सत्य है कि उन पुस्तकों मे वर्णन किए गए तत्त्व'मानवसमाज के लिए स्थायी राग वाले हैं, किंतु स्वयं वे पुस्तकें रागात्मक नहीं है। इन पुस्तकों में निदर्शित किए गए तथ्यों को हम दूसरे प्रकार से प्रकट कर सकृते हैं; इनकी व्याख्या तथा किवात्मक उपपत्ति में हम दूसरे उपायों का आश्रय ले सकते हैं, जब कि वे पुस्तके, जिनमें पहले-पहल इन तत्त्वों का व्याख्यान किया गया था, श्रव नामावशेष रह गई है। तथ्य जीवित हैं, किंतु उन तथ्यों को निरूपित करने वाली पुस्तके गल चुकी है। उदाहरण के लिए, न्यूटन के क्रांतिकारी त्र्याकर्षणसिद्धांत को— जिसका मानवसमाज से वहुत गहरा संबंध है—जानने के लिए यह आवश्यकं नहीं कि हम न्यूटन द्वारा रची गई मौलिक पुस्तक का अनु-शीलन करे; उसका वर्णन न्यूटन के पीछे आने वाले वैज्ञानिकों ने और भी श्रच्छी तरह से कर दिया है श्रीर उनकी रचनात्रों को पढ़ कर हुम न्यूटन के सिद्धांतों से भलीभाँति परिचित हो जाते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि न्यूटन की रचना नष्ट हो गई, कितु उसके द्वारा आवि-ष्कृत किए गए सिद्धात आज भी वैसे ही बने हुए हैं। फलतः हम ऐसी किसी भी रचना को साहित्य नहीं कहेगे, जो आगे आने वाले वर्षों श्रथवा सदियों में उसी विषय पर रची जाने वाली श्रन्य कृतियों के चेत्र में आ जाने पर स्वय चल बसती हो। साहित्य कहाने वाली रचना के लिए श्रावश्यक है कि जहाँ उसमें निदर्शित किए गए तत्त्व

स्थायी हों, वहाँ वह स्वयं भी स्थायी हो, श्रौर सनातन रूप से जनता का चित्तरजन करने वाली हो। श्रव यहाँ इस प्रश्न का उपस्थित होना स्वाभाविक है कि वे कौन से तत्त्व हैं जिनके समावेश से किसी रचना में सधी स्थायिता संपन्न होती है।

विद्वानों का कहना है कि किसी रचना मे स्थायिता तभी आती है, जब उसमे उसके रचयिता का व्यक्तित्व स्थायिता के लिए प्रतिफलित हो, जब वह रचना अपने पाठ के समय व्यक्तित्व का पाठक के संसुख अपने रचयिता को ला खड़ा करती प्रतिफलन हो। श्रीर यह कहना किसी श्रृंश तक है भी ठीक। त्रावश्यक है सच पूछो तो कला के सभी उत्पादों में इस वात का होना सुतरां आवश्यक है। किंतु क्या हम अपने इस प्रस्ताच को इन शब्दों में रख सकते है कि ऐसी प्रत्येक रचना, जिसमे उसके रचयिता का व्यक्तित्व प्रतिफलित हो, साहित्य कहाने की अधिकारिगो है। हमारी समभ में, नहीं ! इस बात में दो आपत्ति हैं : प्रथम, यह लत्त्राण अरपष्ट है। व्यक्तित्व के प्रतिफलन का क्या आशय है ? क्या एक धर्मशास्त्र अथवा शब्दशास्त्र पूर व्युत्पत्ति लिखने वाला ष्ठाचार्य श्रपनी रचना पर श्रपने व्यक्तित्व को, श्रपने श्रम, श्रध्यवसाय, र्ञांतर्हि श्रीर विवेक को मुद्रित नहीं ,करता ? दूसरे; यदि हम इस वात को मान भी लें कि साहित्य की प्रत्येक रचना मे उसके रचयिता का व्यक्तित्व प्रतिफलित रहता है—जव कि वैज्ञानिक पुस्तकों में ऐसा नहीं दीख पड़ता—तव यह प्रश्न होगा कि वृद्द कौन सी विधा अथवा प्रकार है, जिसके द्वारा एक लेखक अपने व्यक्तित्व को अपनी रचना में संपुटित कर सकता है। वह कौन सा रहस्य है जिसके द्वारा एक कवि अपनी रचना में सदा के लिए अपने आपे को निहित कर जाता है, जब कि उसी का भाई एक वैज्ञानिक अपनी रचना की श्रपने श्रापे से श्रद्धता रख उसमें श्रभीष्ट तत्त्व का प्रदशन करक बस कर देता है। यदि व्यक्तित्वसंनिधान के इस रहस्य को हम किसी श्रकार हृद्रत कर ले तो हमे काव्य का वह सच्चा मिल जायगा, जिसकी काव्य के श्रतिरिक्त श्रीर किसी भी रचना में उत्पत्ति नहीं होती।

श्रीर इस संबंध मे जब हम उन रचनात्रों की, जिनमें स्थायी
महत्त्व वाले तत्त्वों का संनिधान होने पर भी उन्हें
साहित्य नहीं कहा जाता, किवयों की उन कृतियों के
साथ, जो अपने अंतस् में इस प्रकार के विज्ञानगर्भ
नत्त्वों के न रहने पर भी मृत्यु को सदा ठुकराती रहती
है, तुलना करते है, तब हमे व्यक्तित्वसंनिधान के विषय

में किए गए उक्त प्रश्न का उत्तर सहज ही में मिल जाता है। और वह उत्तर यह है कि जब कि किब की रचना पाठक के मनोवेगों को अभिनंदित करती है, वैज्ञानिक की छिति उसके मस्तिष्क पर अपना प्रभाव डालती है, और यही है वह तत्त्व, जिसकी हमें साहित्य के लज्ञ्ण के लिए अब तक खोज थी। दस किसी रचना को स्थायिक्षप से रागात्मक बनाने के लिए आवश्यक है कि वह पाठक के मनोवेगों को तरंगित करे; वह उसके मस्तिष्क में न धुस कर उसके अंतरात्मा को आप्लावित करे।

श्राइए, श्रव विचारे कि पाठक के मनोवेगों को तरंगित करने साहित्य को उन दो गुणों श्रर्थात की इस शक्ति से साहित्य के उन दो गुणों श्रर्थात तथा व्यक्तित्व-प्रतिविवनशीलता का, जिनके वाले मनोवेग स्वय च्या- श्रित है। स्थायिता के विषय में एक बड़े श्रम्य होते हैं। श्रम्य किसी रचना को श्रमर बनाने वाले मनोवेग

स्वयं च्राभंगुर होते हैं। ज्ञान और मनोवेगों में वडा भारी अंतर यह है कि जब कि ज्ञान में एक प्रकार जी स्थायिता होती है, मनोवेग मत्स्य की भाँति निमेष सात्र सटक कर यन मे विलीन हो जाते हैं। ज्योंही हम एक भौतिक तथ्य को भलीभाँति हृद्गत कर लेते है वह हमारे मन का अंग वन जाता है, वह हसारे अंतः करण से, नामि मे अर के समान, धँस जाता है। हो सकता है कि हम उस तथ्य को भूल जायँ, किंतु उसका भूल जाना हमारे लिए अनिवार्य नहीं है। इसी लिए जब हम भौतिक विज्ञान से संबध रखने वाली किसी पुस्तक को पढ़ लेते है, तब हम उसे उठाकर रख देते हैं, उसके साथ होने वाला हमारा सख्य बस हो जाता है, और उसके अंतस् में निहित हुए तथ्य हमारे मानसिक फलक पर खचित हो जाते है। दूसरी ख्रोर मनोवेगों का रूपभाव इस से सुतरां भिन्न है। वे सहज ही च्याभंगुर हैं। हृदय से इनकी चिनगारियाँ सी उठतीं ऋार च्या भर चमक कर वहीं विलोन हो जाती है। मेयदूत को पढ़कर जो मधुमय भाव हमारे मन मे उठते है वे उसके पढ़ने के दो घटे उपरांत लुप्त हो जाते है। हाँ, में घदूत की पुनरावृत्ति करने पर वे फिर उद्बुद्ध हो जाते हैं। श्रौर उनकी इस श्रास्थिरता तथा मधुरता के कारण ही हम उन्हें बार बार जागृत करतें श्रौर इस काम के लिए मेधदूत को पढ़ते हैं। इस दशा से यदि कालिदास का मेघसंदेश सामान्य कोटि का साहित्य हुआ तो हम उसे एक या दो बार पढ़कर वस कर देंगे, कितु यदि उसमे विश्वजनीनता के उपकरण संनिहित हुए तो वह अनंत काल तक अगणित मनुष्यों के मनोवेगों को तरंगित करता रहेगा और उसकी गणना विश्वजनीन रचनात्रों में होने लगेगी।

ध्यान रहे मनुष्य के मनोवेगों को आदोलित करने वाली यह

शक्ति ही किसी कींव की रचना को अमर बनाया भावनाश्रों पर करती है। सब जानते हैं कि कला श्रमर वस्तु है; समय का श्रीर इसमें संदेह नहीं कि श्राज कालिदास को हुए प्रभाव नहीं पड़ता शताब्दियाँ बीत गई श्रीर उनका नाम पुराना पड़ गया, कितु उनकी रचनाएँ आज भी उतनी ही नवीन हैं, जितनी कि वे अपने रचयिता के जीवनकाल मे थीं। श्रीर यह सब इसलिए कि महाकवि कालिदास मनुष्य के मनोवेगों को तरगित करते हैं, श्रीर मनोवेग व्यक्तिरूप मे प्रतिच् ए विलीन होते रहने पर भी अपनी संतति के रूप मे अनंत काल तक अविच्छिन्न बने रहते हैं। संभव है कि समय की प्रगति श्रोर सभ्यता के विकास के साथ-साथ हमारे मानसिक वेगों, प्रेमतंतुत्रों तथा कल्पनासूत्रों मे भी परिवर्तन श्रा जाय, कितु इसमे संदेह नहीं कि हमारे मनोवेग सदा मनोवेग बने रहेगे श्रौर हमारे सूच्म शरीर मे न्याप्त होने के कारण वे सदा हमारे स्थूल शरीर को अपना वशंवद बनाए रखेगे। वस्तुतः विकास की प्रक्रिया हमारे विचारों का परिष्कार करती है, उसका हमारे मनोवेगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रामवनवास के श्रनतर जगल में श्रपने ज्येष्ठ भ्राता राम की चरणसेवा में निरत हुए लदमण के मन में अपने भाई भरत को दलबलसहित श्रपनी श्रोर श्राना देख जो क्रोधाग्नि भड़की थी वह आज भी उस परिस्थित में पड़ने पर हम सब के मन में उसी प्रकार प्रज्वलित हो सकती है। दुष्यंत के प्रेमपाश में फस उसकी स्नेहवीचियों से सावित हुई तापस शकुंतला को उसके द्वारा भरी सभा में प्रत्याख्यात होने पर जो अरुतुद् निराशा हुई थी वह श्राज भी उस परिस्थिति में पड़ने पर हर धर्मप्राण रमणी को हो सकती है। हजारों वरस बीत जाने पर भी लच्मण श्रौर शक्कतला की वे

भावभंगियाँ हमारी र्त्रांखों मे वल खा रही है; पूछो तो वे हसारी आत्मा का एक अंग वन गई है।

कहना न होगा कि मनोवेगों को तर्गित करने वाली यह रहस्यमयी शक्ति ही कवि की रचना से अपने वैज्ञानिक तथा रचियता के ज्यिकत्व को संपुष्टित करती है, साहित्यिक क्योंकि यह वात एकमात्र भावना के चेत्र में ही संभव दर्गन में भेद है कि एक लेखक अपने द्वारा किए गए जीवन-व्याख्यान मे अपने व्यक्तित्व को, अपनी ही रीति से प्रकट करता हुआ, अपनी रचना पर अपने आपे को मुद्रित कर सके। भौतिक सत्य तो - जहाँ तक उनका हमारी चर्मच छु से संबध है - सब को एक ही रूप में दृष्टिगत होते हैं। सभी की दृष्टि में सदा दो श्रीर दो चार होते है और सभी वैज्ञानिकों को सदा से अशेष भौतिक पदार्थ एक ही रूप में दीखते आए हैं। विज्ञान का प्रादुर्भाव, सब को एक रूप में दीख पड़ने वाले भौतिक तथ्यों की समष्टि में हुआ है। और क्योंकि इन मूर्त तत्त्वों में किसी प्रकार का भेद नहीं है, इसलिए इनके वागात्मक व्याख्यान में भी किसी प्रकार का भौतिक भेद नहीं होता। गुलाब के प्रफुल पुष्प का संघटन सभी वनस्पतिशास्त्रियों की दृष्टि में समान रूप से नन्हीं नर्न्हीं पटलियों तथा उनके मध्य विराजमान हुए पुष्प-पराग से होता है। उनकी ऋाँख उस दृश्यमान मूर्त तक जाकर वस कर जाती है। त्र्यव, दर्शन के जिस विंदु पर वनस्पति शास्त्र की इतिकर्तव्यता है वहीं से किव की अंतर्रिष्ट का व्यापार आरंभ होता है। किव एकांत के मधुमय मानस मे खिलकर समय तथा देश की सूदम वीचियों पर अनुरागभरे स्मित की पीयूषवर्षा करने वाले उस गुलाव पर अपने हृदय के उन सब भावों को आरोपित कर देता है जो हमारी जीवन-निशा को सुखमय बनाते हैं श्रीर जो हमारी मरणघड़ी को श्राशामय

चनाते है। ज्योतिर्विज्ञान यह वताकर कि चंद्रमा पृथ्वी से, कितनी दूरी पर है, उसका चेत्रफल क्या है, वह किससे प्रकाश पाता है, चुप हो जाता है। वही /चद्रमा किव के कल्पनामय जगत् में साहित्य संसार का श्रुगार, संयोगियों का सुधासार, वियोगियों का विषागार, उपमात्रों का भड़ार श्रीर उत्प्रेदाश्रों का श्रासार वन जाता है। /रजनी के श्रनभ्र नभ मे टिमटिमाते तारागण दूरदर्शी यत्र से विपुलकाय दीख कर रह जाते है, अगुवीच्या यत्र से उनके आकार प्रकार का आभास हो जाता है और यहाँ बस। किंतु विरहविधुर कवि को उन तारों मे समवेदना का समुद्र उमडा दीख पडता है। उसकी कल्पनानिशित दृष्टि उनके भौतिक गोल को कभी पुष्प के रूप में परिणत करती है, तो कभी प्रण्यिनी के घर को दिपाने वाले दीपकों के रूप में बद्ल देती है। कभी उनमे उसे प्रेयसी के नेत्रों का आभास होता है तो दूसरे ही चए। मे व उसे आकाश की नीली चुन्नी मे सलमे बनकर दीखने लगते है। किव की यह अंतर्देष्टि ही, उसकी यह दश्यमान जगत् पर मनचाहा रंग फेरने की शक्ति ही उसकी रचना में उसके व्यक्तित्व को कीलित कर देती है, यह विद्युत्मयी त्वरित करूपना-शक्ति ही उसे उसकी रचना में ला बैठाती है। 'दो श्रौर दो चार होते हैं' इसको सभी समान रूप से कहते हैं। उनके इस विचार श्रीर कथन पर उनका र्व्याक्तत्व नही मुद्रित होता। इसके विपरीत भावनात्रों के चेत्र में दो व्यक्तियों का श्रनुभव कभी एक सा नहीं होता। ज्यों ही एक तत्त्व, विज्ञान के चेत्र से सरक भावना के चेत्र से पदार्पण करता है, त्यों ही उसके स्पर्शादि गुणों मे एक वैचित्र्य आ जाता है, और इस वैचित्र्य का वर्णन करने वाले साहित्यिक को, इस काल्पनिक वैचित्र्य के निदर्शन का अवसर मिल जाने के कारण, अपने व्याख्यान पर अपने निजू व्यक्तित्व को मुद्रित करने का संयोग

मिल जाता है। विज्ञान की भाँति साहित्य कभी भी नत्त्वों को उनके प्रतीयमान रूप में हमारे संमुख नहीं रखता; वह उन पर कल्पना का मुलम्मा चढ़ा कर, उनको मनोरागों से अनुरंजित करके किसी और ही, अनूठे, अटपटे, चमत्क्षन रूप के प्रस्तुत करता है; और जो साहित्यिक जितनी दल्ला, भव्यता, विशादता नथा व्यापकता के साथ इस वैचित्र्य को संपन्न करता है वह उतना ही अधिक और उतने ही अधिक रुचिर रूप में अपनी रचना पर अपने व्यक्तित्व को अंकित किया करता है।

स्मरण रहे, मनोवेगों को तरगित करने की इस शक्ति में हमे

मैथ्यू ग्रानंलड
द्वारा किया
राया कविता
का लच्च्या
्यथार्थ मे
साहित्य का
लच्चा है

उन श्रीर बहुत से उपकरणों की उपलिच्ध होती है, जिन्हें हम किसी यथार्थ साहित्यिक रचना में पाया करते हैं । मैध्यू श्रान्ट के श्रमुसार जीवन की आलोचना को किवता कहते हैं । भले ही इस लच्चण में श्रस्पष्टता हो, कितु यह सत्य है कि किवता, किव द्वारा की गई जीवन की श्रालोचना है, यह किव के मन पर श्रकित होने व'ले जीवन के वे सूदम प्रभाव है, जिन्हें श्रात्मसात् करके वह श्रपनी वाणी द्वारा

दूसरों तक पहुँचाता है। किंतु किंवता का यह लच्चण किंवता तक ही पिरिसीमित न हो साहित्यमात्र पर घटता है: क्यों कि किंवता के समान इतर साहित्य भी जीवन की समालोचना करता है, उसे रागमय वचनों मे हमारे सम्मुख रखता है। फलतः उक्त लच्चण मे किंचित् पिरिकार करके हम कह सकते हैं कि साहित्य जीवन के प्रकाशन अथवा उसके ब्याख्यान को कहते हैं। इस विपय में यह वात समरण रखनी चाहिए कि यह मनोवेगों को तरंगित करने वाली शांक ही है, जो साहित्य को जीवन की व्याख्या करने में सबल बंनाती है। क्योंकि

जीवन—जैसा कि यह हमारे संमुख प्रपंचित है — वस्तुतंत्र तथा तथ्यों का नहीं, हमारे विचारों और अनुशीलनों का भी नहीं, अपितु हमारे मनोवेगों का सतानमात्र हैं, यह उनका अविच्छिन्न प्रसारमात्र हैं। मनोवेग ही हमारी इच्छाओं के जन्मदाता है, उन्हीं से हमारे किया-कलाप की उत्पत्ति होती है। हमारे आचार की कसौटी हमारे मनोवेग है, हमारे जीवनततुओं की तकली हमारा मन है। इस लिए वह साहित्य, जो एक साथ लेखक के मनोवेगों को मुखरित करता और पाठक के मनोवेगों को आंदोलित करता हैं, ही, जीवन का सब से अधिक रहस्यमय अंकन है, उसका सब से अधिक पते का, जीता-जागता लेखा है।

साहित्य के प्रस्तुत लंदाण के विषय में यह आपत्ति की जा 'सकती है कि यह आवश्यकता से अधिक सकुचित होने के कारण अव्याप्ति दोष से दृषित है। हम यह मान भी ले कि जिस किसी रचना में मनोवेगों को प्रगुद्ति करने की शक्ति हों, वह साहित्य हैं, क्या विपरांत रूप से हम यह भी कह सकते हैं कि जो भी रचना साहित्यपदभाक हैं, उसमें मनोवेगों को त्वरित करने की शक्ति अनिवाय रूप से रहनी चाहिए। सब जानते है कि इतिहास साहित्य के प्रधान अगों में से एक हैं। किंतु इससे पाठक के मनोवेगों का प्रगुद्दन नहीं होता। यह तो जीवनद्देत्र में घटी हुई घटनाविलयों का लेखामात्र हैं; और साहित्य का उपयुक्ति लद्दाण इस पर नहीं घटता। फलत साहित्य का उक्त लच्चण वास्तव में किवता का लच्चण हैं, साहित्य-सामान्य का नहीं।

इस आदोप के उत्तर में हम यही कहेंगे कि जो भी रचना साहित्यिक है, उसमें मनोवेगों को आंदोलित करने की शक्ति का होना अनिवार्य है। हम इतिहास को साहित्य उसी सीमा तक कहेंगे, जहाँ तक कि वह अतीत घटनाओं की आवृत्ति करता हुआ भी हमारे मन की भावनाओं को सुद्गुदाता हो, हंमारे सन मे आनंदभरी उथलपुथल मचा देता हो। इतिहास के वे अंश, जिनका एकमात्र लह्य घटनावलियों की आवृत्तिं करना है, साहित्य नहीं, अपितु कोरे लेखे मात्र है। ऐतिहासिक कलाकार की सफलता या असफलता इस् वात से परखी जाती है कि वह कहाँ तक इतिहास के उन गुणो को, अर्थात् वर्ण्य घटनांत्रों की तथ्यता, उनकी पूर्णता और उसकी अपनी पच्चपातशून्यता को - जिनका किसी भी इंतिहास में होना अनिवार्थ-रूपेण त्रावश्यक है-मनुष्य के उन मनोवेगों के साथ जुटा कर संज्जित करता है, जो उसके द्वारा वर्णित घटनात्रों के मूक स्रोत है, श्रीर जो इलियड, त्रोडेसी, रामायण त्रौर महाभारत के काल के समान आज भी हमारी हृदयस्थलियों मे तरंगित हो रहे हैं। सच्चे इतिहास में जहाँ हमे अतीत घटनाओं की सुसिन्जत पंक्तियाँ लगी दीख पडती है, वहाँ हमे उन घटनात्रों की प्रचंड चपेटों से प्रताडित हुए मनुष्यों श्रोर उनके रचे ससारों के खंडहर भी दीख पड़ते हैं। श्रीर जहाँ हमे रामायण को पढ़ते समय राम-रावण तथा दशरथ-कैकेयी के ऊपर घटने वाली रोम-हर्षण घटनाओं का फिर से दर्शन होता है, वहाँ हमे साथ ही जरायस्त दशरथ के, उसकी प्राणिप्रया महिषी कैकेथी के हाथों प्राण-पखेरु खिचते दीख पड़ते हैं। और यह जानकर कि उस समय दशरथ के भीतर उठने वाली श्रहं रुद टीस श्रीर उसके रोमरोम को सालने वाली शूलशलाकात्रों मे हम भी कभी विध सकते हैं, हमारी आँखों में सावन भर जाता है श्रीर हम वाल्मीकि के साथ एकस्वर हो नियतियत्ती को धिक्कारने लगते हैं। जिस सीमा तक एक इतिहासकार अतीत घटनाओं को घटाने वाले देवदानवो के साथ हमारा तादातम्य संवच स्थापित करके हमें फिर से, इस शरीरपिंजर में पिहित रहने

पर भी, श्रातीत के चेत्र में घुमा फिरा कर हँसा श्रीर रुला संकता है, । उसी सीमा तंक उसके इतिहास को हम साहित्य के नाम से विभूषित वरेंगे।

ऊपर की गई विवेचना से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जिस प्रकार विज्ञान श्रीर साहित्य मे मौलिक भेद है उसी प्रकार वैज्ञानिक तथा साहित्यिक पुस्तकों के स्वभाव विज्ञान मे भी अतर है। किंतु जिस प्रकार कला तथा ललित कर्लाओं में अतर होने पर भी मौलिक समानता है, इसी प्रकार साहित्य में विज्ञान श्रौर विज्ञान में साहित्यांश का होना संभव तथा वांछनीय भी है। विज्ञान और साहित्य के भेद को दर्शनि के लिए हम ने फूल का उदाहरण देते हुए बताया था कि एक वनस्पतिशास्त्री की चर्मचन्नु पुष्प के पटल, पराग, पौधे श्रौर उसकी शाखाप्रशाखात्रों के साथ होने वाले उसके संबंध, उसके जनम, स्थिति, भग तथा पुन-रुत्पत्ति की भौतिक प्रक्रिया के बौद्धिक विवेचन तथा विश्लेषणा में ही व्याप्त होकर शात हो जाती है, जबकि एक किव की निर्माणमयी श्रंतर्रेष्टि उस प्रसून को देख उसकीं सत्ता के मूल में 'पैठती श्रौर वहाँ से उसके जीवन के चरम सार सौंदर्य को पीकर बाहर उभरती है। कवि के काल्पनिक चित्रपट पर खड़े हों उस प्रसून के पटल और पराग शतधा मुखरित हो उठते हैं श्रीर उसे उन सव भव्यभावनाश्रों का सँदेश देते हैं जिनके लिये उसका हृदय प्रतिपल लालायित रहता श्राया है। वैज्ञानिक की बुद्धि में प्रसून के पटल श्रीर परांग निर्जीव बनकर श्राए थे, वही किव के चेत्र में पहुँच सजीव बनकर फड़क जाते हैं श्रीर. उनमे उसी सौरभभरे. सौंदर्य की उपलब्धि होती है, जो उसे बालकों के तुतलाते श्रोठों पर मिलता है, जो उसे तापस बालाश्चों के स्मित में प्राप्त होता है श्रीर जो ध्यानपूर्वक देखने पर

सरिता, सागर तथा ऋंवरतल से खुले हाथों विखरा दीख पड़ता है। विज्ञान का संबंध निर्जीव पदार्थों के निर्जीव विद्युलेषण से है; साहित्य का संबंध निर्जीव पदार्थों में भी जीवन का उद्वोधन करके उनके साथ कवि और पाइक दोनों का तादातस्य स्थापित करना है।

हम देख चुके हैं कि साहित्य की मौलिक चुत्ति भावों को तरगित करना है। कितु साहित्य की मूलभित्ति होने सगीत तथा पर भी साहित्य में एक मात्र यही तत्त्व नहीं रहता। साहित्य वह कला, जो एक मात्र भावनाओं के आधार पर खड़ी होती है, सगीत कला है। सगीत ने श्रोता की बुद्धि पर किसी प्रकार का प्रभाव न पड़कर केवल उसका अंत करण प्रभावित होता है श्रीर उसके भावनातंतु त्वरा के नाथ प्रथित होने लगते है । इसमे सशय नहीं कि सगीत की नानाविध तहरियाँ भिन्न भिन्न प्रकार की भावनात्रों को उद्वुद्ध करती हुई लच्चणा द्वारा किसी सीमा तक विचारो को भी जन्म देती हैं; किंतु ये विचार, वुद्धि से उत्पन्न हुए ये तत्त्व प्राय अनिश्चित तथा अनिर्धारित रहते हैं। कितु एक प्रवीश सगीतज्ञ अपने नःद् मे लयचित्र खड़े करके अथवा अपने संगीत मे कविता को मिलाकर संगीतज लच्चणात्रों को यथासंभव निश्चित तथा निर्धारित रूप देकर संगीत के प्रभाव में घनता उत्पन्न कर सकता है। परंतु यह सव होते पर भी संगीत का प्रत्यच प्रभाव श्रोता की भावनात्रों पर पड़ता है, उसके किसी सर्कालत ऋनुभवविशेष प्र नहीं। सामान्यतः सगीत के प्रभाव में पूरी पूरी वनता और सांद्रता तव आती है, जब उसमें किसी अन्य तत्त्व का, अर्थात् वागात्मक कविना आदि का, संकलन न हो, जैसे वादित्र भवन में नादित होते हुए वाद्यों के स्वर में अथवा श्रोना के लिए अपरिचित भाषा में गाने वाले गायक की तान

में। यह सब होने पर भी मानना पड़ेगा कि संगीत का प्रत्यच प्रभाव भावनात्रों पर पड़ता है, विचार ऋादि पर नहीं । संचेप मे हम कहं सकते हैं कि संगीत वह नाद अथवा भाषा है, जिसमें भाव अत्यंत स्वामाविक रीति से मुखरित होते और श्रोता की समवेदना तथा भावनाओं को उद्बुद्ध करते हैं। वस्तुतः देखा जाय तो भावना के वे सभी स्वतः प्रवर्तित प्रकाशन, जो उत्कट होने पर भी मनुष्य के वश से बाहर नहीं होते, सगीत के समान है, श्रौर इस दृष्टि से देखने पर हास्य. रोद्न, आकारण, उद्घोषण तथा चमक कर किए गए वार्तालाप, इन सब में वही लय, ताल तथा कलन हैं, जो संगीत मे पाए जाते है। किंतु प्रत्यच्चरूपेण मनोवेगों को लहरित करने वाले संगीत का प्रभाव और सभी कलात्रों के प्रभाव से कही अधिक घन तथा उत्कट होने पर भी उनके समान चिरजीवी न होकर, अल्प समय मे ही बस हो जाता है, श्रीर जहाँ श्रन्य कलाश्रों का प्रभाव भावना के साथ साथ विचार पर भी पडता है, वहाँ संगीत का प्रभाव भावना के चेत्र में परिसीमित रहता है; श्रोर यही कारण है कि सगीत का हमारे तर्कों हे लित चारित्रिक जीवन पर वह प्रभाव नहीं पडता जो अन्य लितत कलाओं का पड़ता है।

हाँ, हम कह रहे थे कि एकातत भावनाओं को प्रगुदित करने की
शिक्त एकमात्र सगीत में हैं। रंग रूप के आधार पर
खड़ी होने वालो वास्तुकला और चित्रकला में भी
श्राधार
यह बात नहीं देखी जाती। वे अपनी लद्यसिद्धि
के लिए हमारे सम्मुख सौंदर्थ के मूर्त प्रतीक
उपस्थित करते हैं, जिन्हें हम अपनी बुद्धि से आत्मसात करते और
जिनका हमारी अनुभूति में निहिंत भावनाओं के साथ सबंध रहता
है। प्रतिमा और चित्र में एक ऐसी बात होती है जो संगीत में नहीं

मिलती। फिर साहित्य तो विशेषदः किचित् निर्धारत हुए वौद्धिक तत्त्वों अर्थात् विचारों द्वारा व्यापृत होता है। सावनाओं के प्रति होने वाली साहित्य की अपील अनिवार्य रूप से अप्रत्यक्त होती है। वास्तुकला, मूर्तिकला तथा चित्रकला की नाई साहित्य से भी यह अपील पाठक की वुद्धि के सम्मुख द्रव्यविशेष, व्यक्तिविशेष तथा घटनाविशेष प्रस्तुत करके ही की जाती है, और वह पृत्ति जिसके द्वारा इस प्रक्रिया की निष्पत्ति होती है, कल्पना है। सावनाओं को तरंगित करने वाली इस वृत्ति का साहित्य में होना अर विश्वक है।

इसके साथ ही साहित्यसमी इंग में हमें वृद्धि क साथ सबंध रखने वाले एक श्रीर तत्त्व पर ध्यान देना उचित साहित्य में सत्य है, जो सब प्रकार के लेखों की आधारशिला है और का होना जिसे हम सत्य दाथवा तथ्य के नाम से पुकारा करते ग्रावश्वक है। हैं। साहित्य की कातेपय विधाओं का तो लच्य ही सत्य होता है ख्रौर उसी की चारु परिनिष्ठा मे उनके प्राप्तव्य की इतिमत्ता होती है। उदाहरण के लिए, हम एक ऐतिहासिक पुस्तक की गरिसा को इस कसौटी पर नहीं परखते कि उसने हमारी भावनात्रों को कहाँ तक उद्वुद्ध किया है, अथला उसने हसारे कल्पनाजगत् को कहाँ तक सुपिमत किया है; इतिहास के महत्त्व को हम इस मापदंड से परखते हैं कि उसमे यथार्थता, परिपूर्णता, पत्तपातशून्यता और उचित निर्णायकता कहाँ तक सम्पन्न हो पाए हैं। साहित्य की इतर विधाओं के सौष्ठ्य को हद्भत करने के लिए भी हम उनके आधारभूत सत्य अथवा तथ्य के मापदंड से ही काम लेगे; और सत्य की इस चरम कसौटी के महत्त्व को पहचान लेने पर हमे कविता का उत्कर्ष भी कवि के काल्पनिक जगत् के मूल में सनिहित हुए सत्य में ही टीस पड़ेगा । क्योंकि हम जानते हैं कि वौद्धिक तत्त्व अर्थात् विचार के उचित मात्रा में न रहने पर हमारे उत्कट मनोवेग कोथ, मात्सर्य तथा इसी प्रकार के अन्य उप रूपों में परिवर्तित हो जाते और हमारे निर्गल त्वरित मनोवेग भावुकता अथवा चिड़चिड़ेपन में बदल जाते है। निःसंदेह असत्य अथवा स्नांत सत्य अस्वस्थ भावनाओं का जन्मदाता है और हनारे जीवन के मूलभूत विचारों में जब तक किसी महान् आदर्श का उत्थान नहीं होता तब तक हमारे अन्तःकरण में सांद्र तथा बलवती भावनाओं का विकास भी नहीं हो पाता।

अत मे किसी भी साहित्यरचना के सौष्ठव को परखने में हमे
 उसकी रचनाशैली पर भी ध्यान देना होगा। मावना,
 रचनाशैनी कहपना और विवार इन सभी का प्रकाशन भाषा
 द्वारा होता है। यदि साहित्य का प्रतिपाद्य विषय
उसका आत्मा है तो उसका प्रतिपादक, अर्थात भाषा उसका शरीर
है। आत्मा के परिनिष्ठित तथा परिपूर्ण होने पर भी यदि उसके व्यापार का केंद्र शरीर भग्न अथवा वक हुआ तो उसके द्वारा आत्मा का
उचित प्रकाशन असभव है। ठीक यहो वात साहित्य के विषय में कही
 जा सकती है। क्योंकि मनोवेगों के प्रति स्थायी अपील करने की शक्ति

 — जिसे हमने साहित्य का सर्वस्व माना है— जहाँ विषय की रसवत्ता
पर निर्भर है, वहाँ वह, उस विषय को किस प्रकार से कहा गया है,
इस पर भी बहुत कुछ अवलं वित है।

इस पकार किसी भी साहित्यिक रचना के सौष्ठव को परखर्ने के लिए हमें उसकी अगीभूत इन चार बातों पर ध्यान देना चाहिए—

रै. भावना अथवा रागात्मक तत्त्व, जो हमारे लच्चण के अनुसार साहित्य का सर्वप्रथम परिच्छेदी गुण है। साहित्य की आदर्श रच-नाओं का ध्येय भावनाओं को स्फुरित करना होता है तो उसकी

सामान्य रचना अर्थात् इतिहास आदि मे यह किसी ध्येयविशेष की उपलब्धि का एक साधन वनकर आता है।

२ कहपनातत्त्व — अर्थात् सन में किसी विषय का चित्र अकित करने की शक्ति, जिसे किव अपनी रचना में सपुटित करके पाठकों के हृदयच्छु के संमुख भी वैसा ही चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न करता है, और जिसके अभाव में भावना अथवा रागात्मक तत्त्व की परि-निष्ठा नहीं हो पाती।

३. बुद्धितस्व—अर्थात् वे बिचार, जिन्हे एक लेखक या किव अपने विषयप्रतिपादन में प्रयुक्त और अर्शन किवता में अभिव्यक्त करता है और जो संगीत के अतिरिक्त-कौर सभी कलाओं के आधार-भूत है। साहित्य की सभी उपदेशपरक अथवा प्रवोधक रचनाओं में इस तत्त्व की प्रधानता होती -है, क्योंकि यह उस अंश की पूर्ति करता है जिसके उदेश्य से इस प्रकार की पुस्तके लिखी जाती हैं।

४. रचनाशैली—जो कि स्वयं एक उद्देश्य नहीं, अपितु हमारें भावों तथा विचारों को प्रकाशित करने के प्रमुख साधनों में से एक है।

ऊपर के सद्भों में पाश्चात्य रीति से उन तत्त्वों का दिग्दर्शन कराया गया है, जिन से साहित्य की निष्पत्ति होती है। इन तत्त्वों को भलीभॉति समभ लेने पर हमारे लिए अस्कृत साहित्याचार्यों द्वारा दी गई साहित्य की परिभाषा सहजगम्य हो जाती है।

संस्कृत के सिह्न शब्द का अर्थ है साथ और उसमे भाववाचक
प्रत्यय जोड देने पर साहित्य शब्द की सिद्धि होती
का अर्थात् दो तत्त्वों की सहचरी सत्ता। साहित्य पर
विचार करते समय हम देख चुके है कि उसकी प्रमुख वृत्ति हमारे

मनोवेगों को तरंगित करना है, श्रौर मनोवेगों के तरंगित होने पर हमारा बाह्य जगत् के साथ ऐसा रागात्मक संबंध स्थापित होता है जो श्रपनी चरमकोटि पर पहुँचकर उस जगत् के साथ हमारा ऐक्य स्थापित कर देता है। इस श्रनुभाव्य श्रौर श्रनुभावक के तादात्म्य को ही रस कहते है श्रौर इस रस बाले वाक्य को ही हमारे साहित्य-शास्त्रियों ने काव्य अर्थात् साहित्य कहा है।

साहित्य से उद्भूत होने वाले ऐक्य को हम दूसरे प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं। प्रत्येक साहित्यिक रचना में हमें साहित्य का त्राधार दो तत्त्व दीख पडते हैं: एक अर्थ और दूसरा शब्द। यह भी पहले कहा जा चुका है कि साहित्यदर्शन मे श्रौर सामान्य श्रथवा वैज्ञानिक दर्शन मे मौलिक भेद हैं। सामान्य जन तथा वनस्पतिशास्त्री एक फुल्ल प्रसून को उसके पटल छीर पराग के समवाय के रूप में देखते हैं, जब कि किव उस-पटल तथा पराग को, कल्पना के द्वारा, किसी और ही रूप मे, कुछ जीता-सा, कुछ मुस-कराता-सा, कुछ कहता श्रोर बुलाता-सा देखता है, ऋर्थात् वह दृश्य-मान पदार्थों को, उनके, प्रतीयमान रूप में नहीं, श्रिपितु उस प्रतीयमान के मृत में निहित सत्, चित् और आनंद के रूप में देखता है। जिस प्रकार एक कवि का पुष्पदर्शन वैज्ञानिकों के पुष्पदर्शन से भिन्न प्रकार का है, इसी प्रकार उस दर्शन को निष्पन्न कराने वाले अर्थ और शब्द भी उसके सामान्य पुरुषों के माने हुए अर्थ और शब्द से भिन्न प्रकार के होते है। सामान्यजनों की दृष्टि मे शब्द श्रीर अर्थ दो भिन्न भिन्न पदार्थ है। इन लोगों के मत में शब्द विनाशी वर्णों की एक शृंखला है, जो उच्चरित होते ही ऋपनी वर्णरूप कडियों के साथ नष्ट हो जाती है। दूसरी श्रोर वेदांतियों के मत में शब्द एक श्रविनाशी ध्वनि है, जिसे स्फोट कहा जाता है, श्रीर जो वर्गों की शृंखला के द्वारा श्रीभ-

व्यक्त होती है। अपने अभिव्यंत्रक वर्णों के चर होने पर भी यह मृलरूपेगा अत्तर और अविनाशी रहता है। दूसरी ओर अर्थ भी व्यक्तिरूपेण नश्वर होता हुआ भी, परिणाम, परंपरा अथवा अपने मूलभूत तत्त्व के रूप में अव्यव श्रीर अविनाशी है। दूसरे शब्दों मे सामान्य जनों द्वारा प्रयुक्त हुजा "प्रसृन" शब्द और उसका वह दृश्य-मान् अर्थ दोनों अनित्य हैं एक भुना जाकर शून्य मे विला गया और द्सरा देखा जाकर कतिपय दिनों ने भड़ गया। किंतु कालिदास के द्वारा प्रयुक्त हुआ "प्रसृन्<sup>रः</sup> शब्द और उसकी कल्पनाभरित आँखों द्वारा देखा गया प्रसृत तर्य, अपने प्रतीकरूप के भड़ जाने पर भी, सदा एकरस बना रहता है; वह अपने स्थूल प्रतीक के रूप में न रहने पर भी सदा हराभरा रहता है और कवि को वीखा करता है। वस, अनित्य वर्णी के द्वारा नित्य रफ़ोट को और अनित्य प्रतीकों के द्वारा नित्य मौलिक तस्व को परस्पर संबद्ध करना और उन्हें उस रसमय रूप में पाडकों के संसुद रखना ही साहित्य अर्थात् साह-चर्यस्थापक रचनाओं का प्रमुख लक्ष्य है।

साहित्य की इसी रहस्यमय प्रक्रिया को ध्यान मे रखकर व्वन्या-

श्रपारे काव्य-ससारे कविरेव प्रजापति:। यथास्मे रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते॥

अर्थान् काट्यरूपी जो अनंत जगत् है, उसमे कवि ही प्रजापित है—उस जगत् का सृष्टिकर्ता वही है। उसे जि । प्रकार का जगत् रुचता है, इस जगत को उसी प्रकार में बदल जाना पडता है।

वस, जगत् का दीखने वाले प्रकार से, कवि को रुचने वाले प्रकार में बदल जाना ही साहित्य का सार है और इसी प्रक्रिया को पिछले श्राचार्यों ने रस श्रादि के नाम से पुकारा है। इस रस तक पहुँचने के लिए अग्निपुराण, दडी, रुद्रट, आनदवर्धनाचार्य, मुम्मट, वाग्मट, पीयूषवर्ष, विश्वनाथ तथा पडितराज जगन्नाथ को अनेक घाटियाँ तें करनी पड़ी है; इनमे घुमना हमारे लिए न तो उचित है और न आवश्यक ही।

साहित्य के तस्व नामक प्रकरण में हम बतायँगे कि रस की निष्पत्ति विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तथा स्थायी भावों से होती हैं। किंतु वह कौन सी प्रक्रिया है, जिससे इन चार उपकरणों द्वारा रस की निष्पत्ति होती हैं और इस सामग्री से रसका क्या संबंध है, इस प्रश्न का उत्तर मह लोल्लट ने उत्पत्तिवाद से दिया है और शक्त ने अनुमितिवाद से दोनों के उत्तरों से असतुष्ट हो महनायक ने अपना मुक्तिवाद चलाया। आचार्यों की तृप्ति इससे भी न हुई और अभिनवगुत ने पहले सब मतों का खंडन करके अभिन्यक्तिवाद की स्थापना की। आगे चलकर किंचित् परिष्कार के साथ आचार्यों ने इसी मत को स्वीकार किया।

स्पष्ट ही है कि साहित्य के मार्मिक तत्त्व अर्थात् रस के भली भाँति हृद्गत कर लेने पर, और यह जान लेने पर कि यह तत्त्व विनाशी नहीं, अपितु शाश्वत है, यह समम लेना सहज हो जाता है कि इसे उत्पन्न होने वाला न कहकर अभिन्यक्त होने वाला कहना अधिक युक्तियुक्त है और अभिन्यक्त होने पर, क्योंकि यह रसक्तप है, इस लिए इसकी मुक्ति अर्थात् चर्चणा भी एक स्वाभाविक बात है। इन मतों के गड़ेबड़-माला में न पड़ हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि साहित्य के पाश्चात्य लच्चणों की भाँति उसके पौरस्त्य लच्चणों में भी उसके आनंदोत्पादनक्रप पच्च पर अधिक बल दिया गया है, और उसे ज्ञानोत्पादन अथवा प्रचार के कार्य से दूर रखा गया है। हमारे आचार्यों के अनुसार भी साहित्य के लिए सब से अधिक आवश्यक

बात यह है कि वह अपने विषय तथा रचनाशैली से पढ़ने तथा सुनने वालों के हृदय में उस अखड आनंद का प्रवाह वहावे जो रसातुभव अथवा रसपिपाक से उत्पन्न होता है। दृसरे शब्दों में हम कह सकते है कि काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करें। इस प्रकार हम देखते है कि साहित्य अथवा काव्य के पाश्चात्य तथा भारतीय दोनों ही लच्न्गों से, उसके द्वारा सनोवेगों के प्रति की जाने वाली अपील पर, जिसे हम रसनिष्पत्त अथवा जीवन के साथ रागात्सक संबंधस्थापन के नाम से भी पुकारा करते हैं—सन से अथिक वल दिया गण है।

### साहित्य के तत्त्व

साहित्य की परिभाषा पर विचार करते हुए हम कह चुके हैं कि
साहित्य उन रचनाओं का नाम है, जो भोता
पन्न श्रीर कलापन
श्रीर कलापन
श्रीर वर्चाप जिस प्रकार प्रतिमा में उसकी सामग्री
श्रीर निर्माणकला का ऐक्य होजाने के कारण दोनों को पृथक् नहीं
किया जा सकता, उसी प्रकार साहित्य में भी शब्द श्रीर श्र्यं को
पृथक् करना, साहित्य का स्वत्व नष्ट कर देना है, तथापि तत्त्वाववोध
की सुविधा के लिए हम साहित्य को उसके भावपन्न तथा कलापन्न
इन दो भागों में विभक्त कर उस पर विचार करेंगे।

कहना न होगा इन दोनों पन्नों मे भावपन्न की प्रधानता है और कलापन्न उसके प्रकाशन अथवा उसकी आत्माभिक्यिक्त में सहायक होने के कारण किसी सीमा तक गौण है। और क्योंकि साहित्य का प्रमुख ध्येय मनुष्य के आंतरिक तथा बाह्य जगत् को कल्पनापट पर चित्रित करना है; इस लिए जिस प्रकार मनुष्य का वह जगत् अपनी बहुमुखता, बहुरूपिता तथा विविधता के कारण सहज रूप से बुद्धिगम्य नहीं है, उसी प्रकार उसके व्याख्यानरूप साहित्य के भावपन्न का सम्यक् निदर्शन भी सुतरां दुरूह तथा कठिन है। चराचर विश्व के अगणित जंतुओं की चित्तवृत्ति का तो कहना ही क्या, स्वयं एक व्यक्ति की चित्तवृत्ति भी सदा एक-सी नहीं रहती; और उसकी चित्तवृत्तियों से प्रवाहित होने वाला क्रियाकलाप जितना ही विविध होता है, उतना ही वह वर्णन से बाह्य होता जाता है। साहित्य के भावपन्न को सम्यक् प्रदर्शित करने में इसी प्रकार की अनेक कठिनाइयाँ हैं।

जिस प्रकार सनुष्य में अनादिकाल से भाषा द्वारा अपने अंतरात्मा को श्रीर श्रपने माथ, संबद्ध हुए इस चराचर विश्व कलापच्च भी को प्रकाशित करने की इच्छा वलवती रहती आई श्रनादि है। है, इसी प्रकार उसमें सोंदर्यवृत्ति के निहित होने के कारण अपनी भाषा को भाँति साँति के उपायों द्वारा वसत्कृत करने की प्रवृत्ति भी श्रमादि काल से दीत रहती आई है। साहित्यकला का मृल भाषा को चमत्कृत करने की इसी वृत्ति में निहित है; और साहित्य-शास्त्रियों ने इस आदर्श को अनेक प्रकार से नियमवद्ध करते हुए चसत्कार के श्रगणित रूपों का वर्गीकरण किया है श्रौर साथ ही उनके लच्या भी किए है। भाषा की गति या प्रवाह, वाक्यों की उचित उठ-वैठ, शब्दों की लाक्तिएक तथा व्यंजनामूलक शक्तियों का समुचित प्रयोग, ये वाते कलापच के विकास मे प्रमुख सी दियाँ है और इन का विस्तृत विवरण ही ऋलंकारशास्त्रों तथा लच्चण-प्रथों का प्रतिपाद्य विषय है। प्रस्तुन प्रकरण में हम संज्ञेप से साहित्य के भावपक्ष श्रीर कलापच का परिपाक करने वाले तत्त्वों पर विचार करेगे।

साहित्य का लक्षण करते हुए हमने यह भी देखा था कि प्रत्येक साहित्य के साहित्य के त्रीन तत्त्व तीन तत्त्व श्रांत भावतत्त्व (= रागात्मक तत्त्व), कल्पनातत्त्व श्रांत भावतत्त्व पर खड़ी होती है। इसमे से एक का श्रामाव होने पर भी साहित्य का भाव पन्न निर्वल पड़ जाना है और उसमे संपन्न होने वाले रस की मुक्ति चारुक्त से नहीं हो पाती। अब इम इन तीनों तत्त्वों में से पहले तत्त्व श्रर्थात् कल्पनातत्त्व पर विचार करेंगे।

### (१) कल्पनातत्त्व

पहल कहा जा चुका है कि साहित्य उस रचना को कहते है जो अंशता अथवा द्रष्टा के मनोवेगों को तर गित करे। यहाँ इस प्रश्न का होना स्वामाविक है कि वह कौन सा उपाय है जिसके द्वारा एक साहित्यिक, श्रोता या द्रष्टा के मन में भावों अथवा मनोवेगों की तर गे प्रवाहित करता है। किस प्रकार एक किन, नाट्यकार, उपन्यासकार अथवा चतुर आख्यायिकालेखक हमारी भावनाओं को स्फुरित कर हमारे मुख से "वाह वाह" कहा सकता है।

निःसंदेह यह काम केवल भावनाओं के विषय में कुछ कहने सुनने से नहीं हो सकता। हर्ष, विषाद, प्रेम और क्रोध आदि भावनाओं के विषय में कितना भी वाद्यविवाद क्यों न किया जाय, उससे श्रोता अथवा द्रष्टा के मन में किसी प्रकार की तरंगे नहीं उत्पन्न हो सकतीं। इसमें संशय नहीं कि आत्मसंमान, स्वदेशप्रेम तथा कीर्ति आदि पर वल देने वाली वक्तृता आदि को सुन कर श्रोता के मन में भावनाएँ जागृत हो जाती है, किंतु भावनाओं के इस जागरण में और साहित्य को पढ अथवा नाटक को देखकर उत्पन्न हुई भावनातरंगों में बहुत वड़ा भेद है।

अब यहाँ यह पूछा जा सकता है कि यदि एक कलाकार भावनाओं के विषय में वार्तालाप करके अथवा स्वयं उनकी अमुख मूर्त द्रव्य उपस्थित करके अनुभूति करके भी श्रोता अथवा द्रष्टा के मन में मनोवेगों को नहीं तरंगित कर सकता, तो फिर वह उसके मनोवेगों को करता ही कैसे है। इसका उत्तर होगा कि वह इस काम की निष्पत्ति श्रोता अथवा द्रष्टा को उसके मनोवेगों को तरंगित करने वाले तथ्य और

घटनाएँ दिखाकर करता है। सब जानते है कि केवल मूर्त द्रव्य ही हमारी थावनात्रों पर श्रपना प्रभाव डाल सकते है। जब तक हम किसी तथ्य को मूर्त इत मे अपनी आँखों से नहीं देख लेते तब तक हमारे मन से भावना की लहरे नहीं उठतीं। हमने समाचार पत्र मे पढा है कि जर्मन नौसैनिकों ने अप्रेजों के प्रसिद्ध जंगी जहाज 'हुड' को डुबो दिया है। उस पर काम करने वाले सैकड़ों सैनिक भी उसी के साथ सदा के लिए समुद्र में सो गए। 'कितु इस समाचार को पढ़कर हमारे मन से भावनाओं की तरंगे नही उठती; श्रीर हमारी मुखमुद्रा मे किसी प्रकार का परिवर्त र नहीं होता। दूसरी श्रोर जब हम तुलसीदास के रामचिरतमानस में कैकयी द्वारा धोखे में सताए गए दशरथ को अपने हाथों वन में प्रस्थापित किए राम के वियोग मे विलपता देखते है, तब हमारा मन उत्कट करूगा से आप्लावित हो जाता है और इम अपने आप को भूल जाते है। इस भेद का कारण ' यह है कि समाचारपत्र के संपादक ने हमें 'हुंड' के विषयं में केवल समाचार सुनाया है; उसने 'हुड' को हमारी आँखों के आगे नहीं रखा; उसने उस विशाल उद्वेलित समुद्र को भी हमारे सम्मुख नही रखा; उसने हमें उस विशालकाय जहाज का श्रीर उस पर सोने, बैठने, भोजन करने श्रीर नाचने वाले सैनिकों के भी दर्शन नहीं कराए; संचेप मे उसने उस जहाज की हमारे सामने नहीं डुबाया। फलत हम पर इनमें से किसी भी घटना का किंचित् भी प्रभाव नहीं पड़ा । दूसरी श्रोर महाकवि तुलसीदास हमे दशरथविलाप श्रौर उनके निधन का समाचार नहीं सुनाते । वे तो उन सब व्यक्तियों श्रीर उन सब घटनाश्रों को श्रपनी कल्पना की तूल्का से पुनर्जीवित करके हमारे सामने ला खड़ा करते हैं; हम अपनी आँखों के सामने इदवाकु-कुलावर्तस, चक्रवर्ती राजा दशरथ को पुत्र-वियोगः

में ध्वस्त होता देखते हैं; हम यह सब काम उसकी प्राणिप्रया महिषी कैकेयी के हाथों सम्पन्त होता देखते है; श्रौर नियतियत्ती के इस प्रचड तांडव को देख हमारी आँखे सजल हो जाती हैं और हमारा मन विषाद में कथित हो उठता है। जिस प्रकार एक चित्रकार अपनी कल्पना के द्वारा निर्जीव विदुओं से वनी रेखाओं के रूप मे त्राज सहस्रों वर्ष पहले हुए श्रीराम को परिएाद्ध करके हमे उनके दर्शन करा देता है--श्रौर हम उस श्रवाक् चित्र मे श्रीराम की श्रमित गरिमा को मुखरित होता देख वाष्पगद्गद् हो उठते है-उसी प्रकार किव अपनी कल्पनाशक्ति के द्वारा आज से सहस्रों वर्ष पूर्व हुए श्रीराम को अपनी मत्रमयी भाषा के छंदों मे मूर्तिमान करके हमारे समुख उपस्थित कर देता है। अतीत को वर्तमान में, अतथ्य को तथ्य में, परिचित को अपरिचित में और अमूर्त को मूर्त में परिणत कर देने में ही एक कलाकार की कलावत्ता है। संपूर्ण ललित कलात्रो की गुरुता इस उत्पादिनी शक्ति की गरिमा पर निर्भर है। इसी शक्ति को हम कल्पना के नाम से पुकारते हैं।

भारतीय वैयाकरणों ने कल्पना शब्द की व्युत्पत्ति रचनार्थक कल्पना की कि स्रोर सकेत किया है। हमारे दर्शनाचार्य वेदांतियों ने इस वहुरूपी नामरूपमय जगत को मायोपेत स्रात्मा की कल्पना का जाल बता कर कल्पना की गरिमा को स्रोर भी गुरुतर बनाया है। शकर ने इस कल्पना को भी कल्पना स्रथवा माया बताकर द्वेत की दुविया को समूल दुतकारते हुए इसकी महिमा को पहले से कहीं स्रायिक रहस्यमय बना दिया है। इसी रहस्य को रिकान के शब्दों में हम यों व्यक्त

कर सकते हैं "कल्पनादृनि का सार सुतरा रहस्यमय तथा वर्णनातीत हैं; यह केवल अपने परिगान रूप में ही जानी जाती हैं।"

' दाशीनिक चेत्र को छोड़ जब हम साहित्यिक चेत्र में छा कल्पना के विषय से विचार करते हैं, तह यहाँ भी हमें उसकी साहित्यिक चेत्र गरिमा गंभीर बनकर दृष्टिगोचर होती है। हम कहते में कल्पना हैं कि अमुक कवि अथवा उपन्यासकार ने अमुक की उत्पत्ति पात्र की रचना की है। उसने अमुक-अमुक पुरुष तथा म्त्री-चरित्रो का निर्माण किया है। इसने सशय नहीं कि इन पात्रों के कोई भी अंश ऐसे नहीं, जिनको कवि ने उनके पृथक्-पृथक व्यक्तिरूप में न देखा हो, उसने इन पात्रों की भिन्न भिन्न विशेषताओं को पृथक पृथक रूप में बहुत वार देखा है, कितु उसके द्वारा उद्भावित की गई इन सब तत्त्वों की समष्टि, उनका एक जगह उसकी रचना के रूप में सकलित होना, सुतरां एक नई वस्तु है। हम कह सकते हैं कि कालिदाम द्वारा निद्शित शकुंतला पहले कभी नहीं जन्मीं थीं, श्रौर न उनके द्वारा उत्थापित दुष्यंत राजा ही पहले कभी जनमे थे। इन दोनों की कालिदास ने स्वयं रचना की है। साथ ही हम यह भी कहेंगे कि एक कवि अथवा नाट्यकार अपने पात्रों को विचार, विश्लेपण तथा श्रनुशीलन की प्रक्रिया के द्वारा नहीं रचता, यह सरिए। तो एक दार्शनिक की हुआ करती है। कवि के समुख ता उसके पात्र स्वयं त्रा खड़े होते हैं। नाट्यकार अपने पात्रों को, उन मूर्त त्रादशों को, जिन्हें उसने त्रपनी कल्पना के गर्भ से सजीव निकाला है, अपने संमुख स्पदित होता देखता है । जिस प्रकार अपने वत्स को देख दुधारू धेनु रोम रोम में प्रफुल्लित हो पावस जाती है, इसी प्रकार कवि पर प्रसन्न हो उसकी प्रतिभा पावस जाती है और उसके रचे सजीव काल्पनिक जगत् के रूप मे प्रवाहित

हो निकलती है। हम ने अभी कहा था कि कालिदास द्वारा रचे गए दुष्यत और शकुंतला पहले कभी नहीं जन्मे थे, इनकी रचना स्वयं कालिदास ने की है। असत् में से सत् को उत्पन्न करने की इसो प्रक्रिया का नाम करपना है।

किंतु हम जानते हैं कि सत् की उत्पत्ति असत् में से असंभव है। जिस प्रकार सत् वस्तु की असत् में परिएति असंभव कल्पना में असत् है उसी प्रकार श्रसत् से सत् का विकास भी श्रसंभव से सत् की उत्पत्ति है। किंतु इसी नियम के आधार पर हम यह भी कहेंगे कि हमारी इंद्रियों का अर्थ के साथ सनिकर्ष होने पर जिन ज्ञानततुत्रों की उत्पत्ति होती है, वे त्रिकाल में भी नष्ट नहीं होते। जिस प्रकार रथचक्र के ऋरें उसकी नाभि में धंसे रहते है, इसी प्रकार ये ज्ञानतंतु भी स्थूलरूप मे नष्ट हो जाने पर भी सूचम-रूप में विद्यमान रहते हुए आत्मरूप नाभि मे कीलित हो जाते हैं। इद्रिय और अथों के सनिकर्ष से उत्पन्न होने वाले ज्ञानततुत्रों की प्रक्रिया अनादि काल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। इस प्रक्रिया के श्रनुंसार हमारा श्रात्मा-या मन, इन अगिणत ज्ञानततुत्रों का अमित भडार ठहरता है। अपने भीतर निहित हुए श्रगिएत ज्ञानिबदुत्रों के इसं उर्वर ऊर्व को जनसामान्य नहीं देख सकते; किंतु अपेतमल कुशायवुद्धियों को इसका भान सदा होता रहता है। फलत: एक किंव का ख्रांतरात्मा ख्रमित ज्ञान का भडार होता है। वह अपने भीतर पिहित रहे ज्ञान की समष्टि से उत्पन्न होने वाली दिव्य दृष्टि से सदा उद्भासित रहा करता है। हमारी ज्ञानावभा-सित आत्मामि, में से अखंडरूपेण निकलने वाले ज्ञानस्फुलिंगों मे से प्रत्येक कण व्यष्टिरूपेण एक होने पर भी, अपने स्रोतभूत आत्मा से अभिन्न होने के कारण—जो स्वयं अगिएत ज्ञानस्फुलिंगों का समवा-

यमात्र है—समष्टिरूपेण सभी ज्ञानस्फुलिंगों का सूदम रूप है। इस प्रकार अनुशीलन करने पर हमें चिद्रूप आत्मा के चेत्र में समष्टि में व्यष्टि के और व्यष्टि में समष्टि के अत्यंत ही रुचिर दर्शन प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही वाह्य जरात् में भी हम इसी प्रकार की प्रक्रिया को काम करती हुई देखते है। विश्व का प्रत्येक कण, काल का प्रत्येक चण, श्रीर किया का प्रत्येक स्पदन हमें वर्णनातीत त्वरा के साथ कहीं से श्राता श्रीर कहीं जाता दिखाई पड़ता है। जहाँ से यह श्राता श्रीर जहाँ यह जाता है वह तत्त्व इसका आतमा होने के कारण इससे भिन्न नहीं कहा जा सकता। संतितिरूपेण इन तत्त्वों की समष्टि ही उस तत्त्व का आत्मा है तो व्यष्टिरूपेण यही तत्त्व इनके रूप में उच्छ्वसित तथा प्रस्कृरित हुआ करता है। फलतः जिस प्रकार हमने चेतन जगत् में समष्टि में व्यष्टि और व्यष्टि में समष्टि देखी थी उसी प्रकार वाह्य जगत् में भी हमें समष्टि में व्यष्टि के और व्यष्टि में समष्टि के बहुत ही अभिराम दर्शन होते हैं। कहना न होगा कि जिस को हम आंतर और वाह्य इन दो नामों से पुकारते हैं वह मूलतः एक ही समष्टि है। दीखने वाला द्वैत केवल उसकी अपनी ही कल्पना है, अपने ही भीतर उठने वाली उसकी श्रपनी ही माया है।

जिस च्राग हम उत्पर निर्दिष्ट किए रहस्य को हृद्रत कर लेगे उसी च्राग हमारी समक में आ जायगा कि कांच के कल्पनाजगत् में असत् से सत् की सृष्टि किस प्रकार होती है। उत्पर के विवेचन में हमने देखा था कि कोई भी सत् असत् में परिणत नहीं हो सकता; फलत अतीत काल के सभी व्यक्ति और उस काल की सभी घटनाएँ त्रिकाल में एकरस चनी रहती है; कवि के हत्फलक पर वह ज्ञानशला काओं द्वारा कीलित रहा करती है। आंतरिक अथवा वाह्य जगत् में घटने वाला, दीखने में तुच्छ से तुच्छ घटनाम्फुलिंग भी किंव के

हृद्य मे निहित हुए उस- श्रियम को देदीप्यमान कर सकता है; उसके भीतर निहित हुए श्रनंत तेलसमूह को सजीव रचना की विविध प्रणालियों में प्रवाहित कर सकता है। वस, किव की कल्पना-सृष्टिका सार इसी बात मे है।

उक्त विवेचन के अनुसार हम करणना, आत्मा की उस शक्ति . श्रथवा वृत्ति को कहते हैं जो, जहाँ तक कि यह कल्पना का काम मनुष्य के लिए साध्य है, रचना करती है; इसे ं महत्त्व हम दैवीय उत्पादनशक्ति की प्रतिमूर्ति अथवा उसकी प्रतिष्विन कहेंगे, उसके समान यह भी उस तथ्य को रूपवान् तथा अर्थवान् बनाती है, जिसमे पहले दोनों का अभाव था, जो पहले अरूप था श्रोर अर्थरहित था, यह उस सत्ता को साकार वनाती है जिसका पहले कोई छाकार न था, यह उम तथ्य में सार भरती हैं जो पहले सारहीन था, रिक्त तथा तुच्छ था। यह विनाश भी करती है, किंतु इसकी विनाशमयी वृत्ति भी पुनर्निर्माण के लिए है, विखरे हुए सद्वनों को पुन संकलित अथवा आदर्शरूप मे परिएत करने के लिए; अथवा किसी अज्ञेय, उड़ते—िफरते, तिरिमराते तत्त्वजाल में से जीवन का स्थिर ऋादर्श घड़ने के लिए। वस, ऋादर्श के इस सजीव उत्थापन में ही साहित्य की इतिकर्तव्यता है।

हमने अभी कहा था कि संस्कृत में वैयाकरणों ने करपना शब्द की व्युत्पित रचनार्थक कृप धातु से करके उसके रचनापच्च को अभिव्यक्त किया है। ठीक इसी प्रकार की वात हमें अंग्रेजी के इमेजिनेशन (imagination) शब्द में सनिहित हुई दीख पडती है। इमेजिनेशन शब्द का अग्रेजी के इमेज (image) शब्द के साथ

'श्रांगिक संबंध है, श्रौर इमेज का श्रर्थ है प्रतिमा, प्रतिमूति, छाया

श्रीर प्रतिबिम्ब । अब यदि हम इसेज शब्द के दोनों अर्थो—श्रर्थात् प्रतिमा श्रीर छाया को एक ही तथ्य में संकृतित करके इमेजिनेशन शब्द के अर्थ पर विचार करे तो वह पहले से कहीं अधिक भव्य तथा रहस्य-मय बन कर हमारे संमुख उपस्थित होता है। कल्पना के रचनापन्न पर बल देते हुए हमने कहा था कि एक नाट्यकार अपने पात्रों का निर्माण करके उन्हें हमारे संमुख ला खड़ा करता है। किंतु उसके रचे पात्र-उदाहरण के लिए दशरथ और राम—त्राज से सहस्रों वर्ष पूर्व इत्पन्न हुए दशरथ श्रौर राम के समान होने पर भी, शारीरिक तथा त्रातिमक दोनों दृष्टियों से शतशः उन्हीं जैसे होने पर भी, उनसे भिन्न प्रकार के, कुछ छाया जैसे, अधकार मे उद्भूत हुए कुछ आभास जैसे, सघन नीहार के मध्य में से दीख पड़ने वाले कुछ सूर्यविव ऐसे, कुछ छितरे-छितरे 'घनपटों के मध्य में से स्राभासित<sup>®</sup>होने वाले चढ़वदन जैसे दीख पड़ते हैं। वे शतशः सजीव होने पर भी, सुतरां मानुपाकार होने पर भी, उन्हीं की भाँति सब बुछ करते हुए भी उनसे कुछ भिन्न ही प्रकार के होते है। वे हमारे समुख खड़े हुए भी हम से दूर रहते है; हमारे लिए ऋत्यंत परिचित होने पर भी हम से अपरिचित से रहते हैं। वे रूपधारी होने पर भी अरूप, साकार होते हुए भी निराकार और सत् होते हुए भी श्रसत् से होते हैं। क्योंकि यदि वे सचमुच सक्त्व, साकार तथा सत् हों तो रामायण पढ़ने के अनंतर, जब हम पर उसका प्रभाव नहीं रह जाता, तब भी हमारे संमुख खड़े रहने चाहिएँ, और हमे पहले की भाँति दीखते रहने चाहिएँ। प्रतिमा और छाया के इस समवाय मे, साकार और निराकार के इस संकलन में, और सत् तथा असत् के इस तादात्म्य मे ही कल्पना की इतिकर्तव्यता है; श्रीर तत्त्वज्ञान का यह वही विदु है, जिस पर खडे, होकर हमारे वेदांतियों ने, कल्पना की इस रहस्यमय वृत्ति को कविजगत् तक ही परिसीमित न रख उसे जीवमात्र की परिधि में चिरतार्थ बनायां है, छौर छुँत मे इस द्वेर के पसारे को एक ही आत्मतत्त्व का विविध उच्छ्वांस तथा मायारूप उल्लास बताते हुए, जीव को खद्देत का निर्वाणपथ दर्शाया है।

कहना न होगा कि उक्त विवेचन के अनुसार इमेजिनेशन अथवा कल्पना और इमेजिनेशन का रहस्य खडा होता है; कल्पना है वह अश्रव्य देवी संगीत,

जो अपनो तान और लय द्वारा गतिशील संसार मे पृथक पृथक् उड़ते हुए, उखड़े पुखड़े फिरते सगीतलयों को जोड़ कर उनकी व्यस्त अवस्था में से तानसमान उत्पन्न कर उसे मुखरित कर देता है; कल्पना है आत्मा की वह निर्माण मयी बृत्ति, जो अकिचित् में से सब कुछ ला खड़ा करतो है; यह है उसकी वह रहस्यमय शकि, जो उस खड़े हुए को भो अकिचित्सा, छाया सा बनाए रखती है, उस में घनता और मूर्तता नहीं आने देती। इसे इमने संगीत उसी दृष्टि से बताया है, जिस दृष्टि से ग्रीक तत्त्वज्ञों ने श्रीर हमारे वैयाकरण श्राचार्यों ने संगीत से, स्फोटनस से, जगत् की रचना बताई हैं। हमने इसे संगीत इसलिए भी कहा है कि जिस प्रकार संगीत का मनुष्य के मनोवेगों पर प्रत्यच प्रभाव पड़ता है उसी प्रकार कल्पना का भी उमकी मनोवृत्तियों के साथ प्रत्यत्त संबंध रहा करता है; क्योंकि यह साहित्यिक पुरुष की कल्पनाशक्ति ही है, जिसके द्वारा वह श्रोता अथवा द्रष्टा को उसके मनोवेगों में तरिगत कर देता है; उसे रस के प्रवाह में प्रवाहित कर देता है। कल्पना की इस रचनामयी वृत्ति का मनुष्य के साथ इतना घना संबंध है कि

यदि हम यह भी कहें तो अत्युक्तिन्त होगी कि मनुष्य के समस्त मोद और प्रमोद, उसके सकल धानंद तथा प्रसन्नता की कल्पना में ही पराकाष्टा है। कल्पना के ध्रभाव में जीवन ही नीरस है, वह रिक्त घड़ियों का तुच्छ यापन है। इस तो यह कहते हुए भी नहीं िममकते कि कल्पना और ध्रानंद एक ही पदार्थ के दो नाम हैं; और इस कल्पना के उचित व्यापार में ही यनुष्य के, और विशेषनः साहित्यिक निर्माता के जीवन की इतिकर्तव्यता है।

## (२) बुद्धितत्वः जीवन का लक्ष्य

कल्पनातत्त्व के द्वारा ही साहित्यिक निर्माता अपने श्रोता अथवा द्रष्टाच्यों के भनोवेगों को तरंगित करता है। इस कल्पनातत्त्व पर विचार किया जा चुका। अब प्रश्न होता है कि क्या एक साहित्यिक निर्माता 'त्रपनी रचना को केवल रचना के लिए बनाता है, अथवा वह किसी निगृह जीवनतत्त्व को प्रस्फुट करने के उद्देश्य से अपना निर्माण खड़ा करता है; श्रीर इस प्रश्न के साथ ही हम साहित्य के द्वितीय अंग बुद्धितत्व पर आते हैं। साहित्य पर विचार' करते समय ऋपने विवेचन का निष्कर्ष निकालते हुए हमने कहा था कि साहित्य की किसी भी रचना को चिरजीवी बनाने के लिए यह **बुद्धित**स्व आवश्यक है कि उसकी आधारशिला तथ्यों पर, विचारी पर, अथवा स्पष्ट शब्दों में जीवन के महान् तत्त्वों पर स्था-पित की जाय। साहित्य की कतिपय श्रेणियों में तो रचना का प्रमुख लच्य ही सत्य का सप्रदर्शन होता है। उदाहरण के लिए, ऐतिहासिक रचनात्रों का तथा त्र्यालोचनात्मक प्रबंधों का मुख्य ध्येय पाठक के मन में भावनात्रों को प्रवाहित करना नहीं, ऋषितु पद्मपातशून्य होते हुए कथनीय तथ्यों तथा घटनाओं को, उचित रूप से, सचाई के साथ उसके समुख रखना होता है। श्रीर यद्यपि उक्त दोनों प्रकार की रचनाओं को साहित्य इस लिए कहा जाता है कि ये हमारे मनोवेगों पर रागात्मक श्राघात करती है, तथापि उनके मूल्य को श्रांकते समय हम उनके इस पच्च पर उतना ध्यान नहीं देते जितना कि उनकी पच्चपातशून्यता, सत्यवादिता तथा स्पष्टता श्रीर संयम के साथ वर्णन करने की दच्चता पर; क्योंकि इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर एक ऐतिहासिक श्रपनी रचना में श्रयसर हुआ करता है।

किंतु साहित्य की एक श्रेणी वह भी है,—जिसका प्रमुख ध्येय ही श्रोता श्रथवा द्रष्टा के मनोवेगों को तर्गित करना है, कविता श्रौर त्र्यौर वास्तव में यथार्थ साहित्य है भी यही। कविता, बुद्धितत्त्व नाटक, उपन्यास और आख्यायिका आदि का इसी मे समावेश है। अब प्रश्न यह है कि क्या इस मार्मिक साहित्य का मूल भी सत्य ही पर निहित होना चाहिए, क्या यहाँ भी निर्माता की दृष्टि सत्य पर स्थिर रहनी चाहिए, और क्या इस कोटि की रचना का लच्य भी किसी प्रकार के सिद्धांत का निदर्शन होना चाहिये। इस प्रश्न का उत्तर हम "हाँ" मे देगे; ऋौर क्योंकि जीवन के रागात्मक व्याख्यान का नाम ही साहित्य है, इसलिए इसमे आदर्शवादिता का होना सुतरां आवश्यक है। किसी भी महान् साहित्यकार को लीजिए, उसकी महत्ता का मापदंड उसके द्वारा की गई जीवनव्याख्या की सारवत्ता होगा। हम उसके महत्त्व को इस बात से देखेंगे कि वह जीवन का आदर्श प्रस्तुत करने में कहाँ तक सफल हो सका है।

ध्यान से देखने पर ज्ञात होगा कि जीवन के जिन निगूढ तत्त्वों जीवन की व्याख्या की व्याख्या हमें साहित्यकारों की रचनाओं में मिलती दार्शनिकों की है, उनकी अन्यत्र किसी भी प्रकार की रचना में नहीं

प्राप्त होती। जीवन के विषय में इतना किसी भी अपेद्या साहित्यिकीं दार्शनिक ने हमें नहीं सिखाया जितना महर्षि वाल्मीकि, ने ग्रच्छी की है। व्यास और कालिदास ने। यही काम यूरोप में होमर हैिस यड, वर्जिल, दाते, शेक्सपी अर तथा मिल्टन ने किया है। भारत के हिद्युग का वर्णन जैमा हम कालिदास की रचनाओं मे प्राप्त होता है, वैसा संभवतः किसी भी साहित्यिक रचना मे नहीं प्राप्त होता। सोलहवीं सदी के लगभग भारत को जो परिशोच्य दशा थी, उसका चित्रण जैसा हमें तुल बीरास के मानस में मिलता हैं वैसा साहित्य के किसी भी प्रथ में नहीं। इसी प्रकार इंगलैंड के विक्टोरियन युग का जैसा रमणीय प्रदर्शन टैनीमन, ब्राउनिंग तथा मैट्यू ब्रार्नल्ड की रचनात्रों मे संपन्न हुआ है, वैसा किसी भी ऐतिहासिक की ऋतियों मे नही। इसिलए हमे किसी भी ,साहित्यिक रचना के विषय मे—चाहे मनावेगों को तरिगत करने की दृष्टि से उसका कितना भी सहत्त्व क्यों न हो-यह पूछने का अधिकार है कि उसका सार्मिक लच्य क्या है। उसके अतस् मे कौन से सत्य अथवा आदर्श निहित है ?

इस विषय पर विचार करने से पूर्व यह कह देना उचित प्रतीत होता है कि किसी किया, नाट्यकार अथवा उपन्यासनवीन नहीं होता वर्ग के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसके द्वारा उद्भावित किया गया सत्य नवीन हो। किंतु उन रचनाओं में, जिनका प्रमुख लच्य ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करना है, इस बात का होना आवश्यक होता है। हम इतिहास की ऐसी पुस्तक को कदापि नहीं पढ़ेंगे, जिस में उसी घटनाविल की आवृत्ति की गई हो, जिसे हम पहले ही भलीभाँति जानते हैं। किंतु दूसरी कोटि की पुस्तकों के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए, हम श्रीराम के चिरत को भली भाँति जानते हैं, किंतु फिर भी वल्की-

दास की रामायण को पढ़ते है छौर वार बार पढ़ते है। छौर इस बात को भलीभाँति हृद्गत करने के लिए हमें स्मरण रखना चाहिए कि सत्य (Truth) तथा तथ्य (Fact-प्रमेय) में भेद है। मनोवेगों को तर्गित करने वाली रचनाओं में तथ्य अथवा प्रमेयों ( Facts ) का आधार कल्पना होती है, किंतु सत्य मानव प्रकृति के वही नियम होते है, जो हमारी प्रेम, स्नेह, द्वेष आदि चित्तवृत्तियों को, तथा हमारे एक दूसरे के साथ होने वाले व्यापार को प्रभावित करते हैं। अब, क्योंकि उक्त प्रकार की रचना में समन्वित हुए तथ्यों ( Facts ) की उत्पत्ति कल्पना से होती है, इस लिए उनका नवीन होना स्वाभाविक है। किंतु इन रचनात्रों की अतस्तली में प्रवाहित होने वाले सत्य वही होते हैं, जिन से हम भलीभांति परिचित है। उदाहरण के लिए, कालिदाव की किसी भी कविता अथवा नाटक को लीजिए, इनकी कथा में हमें एक प्रकार की नवीनता मिलती है। इतिहास बनाता है कि रघुकुल मे महाराज दिलीप का जन्म हुआ था, श्रौर वृद्धावस्था मे जांकर उनको पुत्रदर्शन हुए थे। ऋब, उस पुत्रोत्पत्ति के निमित्त उनका वन मे जाकर कामधेनु की ऋर्चना श्रोर परिचर्या करना कालिदास की श्रपनी कल्पना है; श्रौर इसी प्रकार की श्रानेक मनोरम कल्पनात्रों मे उनके महाकाव्य -रघुवश की निष्पत्ति हुई है। हमारा पौराणिक इतिहास हमें बताता है कि दुष्यंत राजा हुए थे, तापस-कन्या शक्तंतला हुई थीं; स्रोर दोनों का प्रण्यवंधन होकर उसमे विद्येप हो गया था। अब, इस सामान्य चर्चा मे विविध कल्पनात्रों की अर्चा देकर इसे अभिरूप रूपक का रूप देना कालिदास का अपना काम है। हम जानते हैं कि राजा दुष्यत चन में तापस शकुतला को प्रणय-वधन में बाँधकर, नगर में आ अपने ऐश्वर्य में मस्त हो उसे भूल गए थे, और बार बार उसके स्मरण कराने पर भी अपनी प्रेमलीला को स्मरण न करते थे, अर्थवा स्मरण होते पर भी उसका प्रत्याख्यान करते थे। अव, इस राक्कतलाविसमरण के लिए दुर्वासा के शाप को कथा से लाना कालिदास का अपना काम है, और उसी से सारे नाटक की भव्यना संपुटित हुई पड़ी है। यही बात हम उनके 'कुमा समय में दीख पडती है। किंतु यह सब होने पर भी कालिदास का श्रामर सहत्त्व कल्पना के श्राधार पर निर्मित हुए तथ्यों के चमत्कार में इतना नहीं है. जितना कि इनकी रचनाओं के अंतस् से प्रवाहित होने वाले भारतीय जीवन के अमर आदशों के श्रिभराम निद्रान से। यह बात नहीं कि श्रपनी रचनाश्रों में कालिदास ने हमे इन तत्त्वों का पाठ पढ़ाया है; यह काम तो धार्मिक आचार्यों का होता है। किंतु जिस प्रकार इनकी प्रतिमा अथवा उनकी कल्पना-शक्ति का उनकी रचनाओं के रूप प्रवाहित होना स्वामाविक है, उसी प्रकार, उनके जाने विना ही, उनकी रचना का सत्य, शिव और संदर की सेवा में समर्पित होना भी नैसर्गिक है। जिस प्रकार वे कविता को नहीं रचते, अषितु वह स्वयं उनके हृद्य से फ़ूटी पड़ती है, इसी प्रकार वे जानकर उसके प्रवाह को जीवनतत्त्वों के रस्य चेत्रों से नहीं प्रवाहित करते; वह तो स्वभावतः उस ओर वह निकलता है। इस प्रकार हम ने देखा कि घटनावलियों के काल्पनिक होने के कारण नवीन होने पर सी, कवि की रचनांत्रों के ञादर्श मे, अर्थात् उसके चरम लद्यभूत जीवनसिद्धांतों में नवीनता नहीं होती। वे सामान्यतः वही तत्त्व होते हैं, जिन्हे हम भली-भाँति जानते हैं; जो शैशव से लेकर आज तक हमारे जीवन को चलाते आए है। कितु जहाँ धार्मिक नेताओं के मुख से उनके विषय में उपदेश सुन उनके महत्त्व को हम बुद्धि द्वारा अवगत करते हैं, वहाँ कवि की रचनाओं में हम उनका रागात्मक अनुभव करते हैं, और अपनी कल्पना द्वारा उन्हे आत्मसात् करके तद्नुसारी मनोवेगों मे तरंगित हो जाते हैं।

## (३) भाव अथवा मनोवेग

साहित्य का लद्दाण करते हुए हम ने कहा था कि साहित्य उस मनोवेग रचना को कहते हैं, जो श्रोता अथवा द्रष्टा के मनोवेगों को तरंगित करती हो। साहित्य के अग-भूत तीन तत्त्वों में से पहले कल्पनातत्त्व पर विचार करते हुए हम देख आए हैं कि इस काम को एक साहित्यिक अपनी कल्पना द्वारा श्रोता अथवा द्रष्टा के संमुख मूर्त जगत् स्थापित करके संपादित करता है; और जो कवि जितना भी अधिक पाठक के मनोवेगों को तरंगित कर सकता है उतना ही अधिक उसकी रचना का महत्त्व बढ जाता है।

साहित्य के आत्मभूत रस की निष्पत्त भावों के आधार पर वताने वाले भारतीय आचार्यों ने भावों की मार्मिक विवेचना की है और उन्होंने इन भावों को कई वर्गों में विभक्त किया है। कितु भावों के स्वरूपनिरूपण और उनकी अनेक विधाओं के विवेचन में पड़ने से पहले यह अभाष्ट प्रतीत होता है कि हम पहले उन तत्त्वों पर विचार कर ले, जो इन साहित्यिक भावों में उत्कटता उत्पन्न कर उनके द्वारा उद्भूत होने वाले रस को उत्कृष्ट कोटि का संपन्न करते है। विचेस्टर के अनुसार ये तत्त्व नीचे लिखे पाँच है—

१ मनोवेग की न्याय्यता तथा औचित्य;

२ मनोवेग की विशदता और उसकी शक्तिमत्ता,

३ मनोंबेग की स्थिरता और उसका सातत्य, 🕟

४ मनोवेग की विविधता;

५ मनोवेग की वृत्ति अथवा उसका गुण।

किसी मनोवेग को न्याय्य अथवा उचित वताने से हमारा आशय यह है कि रचनाविशेष में उसे उचित श्राधार उचित ग्राधार पर खडा किया गया है। उत्कृष्ट कोटि का मनोवेग खड़ा हुआ मनो- भी, उचित आधार के न होने पर निर्वल पड़ जाता वेग साहित्यिक है है। उदाहरण के लिए, किसी उत्सव के अवसर पर छोड़े जाने वाली ख्रातिशवाजी को देखकर एक व्यक्ति के मन मे उसके प्रति प्रबल प्रशंखा का भाव उत्पन्न हो सकता है। किंतु इस भाव को हम साहित्यिक दृष्टि से न्याय्य नहीं कहते; क्योंकि इसका आधार एक सामान्य तमाशा है, और उससे उत्पन्न होने वाला मनोवेग सामान्य आधार पर खड़ा होने के कारण साहित्यिक दृष्टि से महत्त्वशाली नहीं हो सकता। इसके विपरीत, एक प्रसून को एकात में प्रस्फुटित होता देख एक रिसक व्यक्ति के मन मे उत्पन्न होने वाला प्रशंसा का भाव कवीय भाव है; क्योंकि उस प्रसून पर मुसकराते दिव्य सौदर्य तथा उसके अतस् में निहित रही आदिमक शक्ति की जितनी भी प्रशंसा की जाय थोड़ी हैं। जहाँ तमाशे की आतिश-वाजी को देख कर उत्पन्न हुन्त्रा प्रशसात्मक भाव चिंगिक था, वहाँ प्रसून में छिपी आत्मिक विभूति की मौनमुद्रा को देख उत्पन्त हुआ वही प्रशंसात्मक मनोवेग असजीव तथा उत्कट बन कर कविता के रूप में प्रवाहित हो पडता है। फलत. किसी भी साहित्यिक रचना के मृल्य को निर्धारित करने के लिए हमे पहले पह जानना होगा कि उस के द्वारा प्रस्फुटित होने वाले मनोवेग किस प्रकार के हैं। वे कहाँ तक हितकारी हैं और रचना ने उनको किसी सबल आधार पर खड़ा किया है या नहीं। क्य़ोंकि यह हो सकता है कि कोई साहित्यिक समयविशेष के समाज की किसी विशेष प्रवृत्ति को देख कर अपनी रचना में ऐसी वातों का उल्लेख करके उन के ऐसे मनोवेगों को तरंगित कर दे, जिनका जीवन में विशेष महत्त्व नहीं है। उदाहरण के लिए, हम जानते हैं कि बायू देवकीनदन खत्री के चद्रकाता तथा चद्रकातासंतित नाम के उपन्यासों ने हिंदो-गृद्य के उठते युग में जासूसी की सामान्य घटनात्रों को गूँथकर हिंदीजगत् मे विपुल ख्याति प्राप्त की थी। यही बात पंडित किशोरीलाल गोस्वामी की रचनात्रों के विषय मे कही जा सकती है। किंतु इनकी वह ख्याति ऋधिक दिन तक न टिक सकी; वह आँधी के समान आई थी और उसी के वेग से चली भी गई। उनकी अस्थायिता का कारण यह था कि उनकी उत्थानिका जीवन की सतह पर उतराने वाले चमकीले तथा भड़कीले चरित्रों मे की गई थी, जिनका व्यवसाय था जादूगरी, डाकाजनी, चहल-कदमी, मारधाड़ श्रीर लूटखसोट। इन रचनात्रों की पहुँच जीवन के मामिक तत्त्वों तक न थी, इन्होंने भावुक प्रकृति के उस उदात्त रूप को न देखा था, जो हमे महान् कवियों की रचनाओं मे परिपक हुआ दृष्टिगत होता है। इन रचनाओं को पढकर पाठक अपने व्यक्तिगत संवध की सकुचित परिधि के ऊपर उठ कर लोकसामान्य भावभूमि पर नहीं पहुँच पाता । इगलैंड मे भी एक समय इस प्रकार की ऋटपटी रचनाओं की घूम मची थी.। १८१३ और १८१८ के मध्य वायरन द्वारा लिखी गई दि कोर्सेश्चर, लारा, दि ब्राइड श्रॉफ ग्राबीडोस, दि सीन श्राफ कोरिय नामक कविताएँ इसी श्रेणी की थीं। कुछ विद्वान् शैले की रचनात्रों में भी उक्त दोष का उद्भावन करते है, हम नहीं कह सक्ते वे कहाँ तक सच्चे हैं, किंतु इसमें संदेह नहीं कि यूरोप के रहस्यवादी कवियो से चलकर जिस कविता का बगाल के रवींद्र आदि सुकवियों में रमणीय उत्थापन हुआ, वही बगाल से आकर हमारे हिंदीचेत्र मे आधुनिक हिंदी कवियों द्वारा श्रकथनीय दुर्दशा-को प्राप्त हुई है। जहाँ यूरोप श्रीर

वंगाल मे लौकिक चालवनों के ज्यवार पर खड़े किए गए प्रेम कीं गाथाएँ सुकुमार बन पडी थी, वहाँ उन दोनों के साहित्य मे पार-लौकिक चालवन पर निर्भर रहने वाले दैवीय प्रेस के भी बड़े ही अन्ठे चित्रण संपन्न हुए थे । सभी देशों के कवि आदिकाल से करुणारस की व्यजना करते हुए दुखी समाज में साहित्यिकता का संचार करते आए है; कितु वात बात पर ऑसू वहाने लग जाना, निर्वीर्थे आलवनों पर सच्चे प्रेम का प्रासाद खडा करना, क्रांति का नाम आते ही मुँ६ से जलते कोयले उगलने लगना जितना आज हमारे साहित्य मे दीख पडता है, उतना संभवतः किसी भी साहित्य में विकसित न हो पाया हो। इसमें सदेह नहीं कि इस प्रकार निर्वीर्य मनोवेगों की श्राधारशिला पर खड़ा किया गया यह चालू साहित्य श्रपने लेखकों के जीवनकाल से ही ससाप्त हो जायगा श्रीर इसके समाप्त हो जाने ही से हमारे 'देश और हमारे समाज का कल्याण है। इस प्रकार के "च्लो तुष्टाः चलो रुष्टाः" वाली श्रस्थायी वृत्ति के कवि समाज के समुख श्रपना भूठा रोदन रख कर उसे भी निर्वीर्य तथा रोतड़ा वना दते हैं। फलतः किसी भी रचना की साहित्यिकता को परखने के लिए हमें सब से पहले यह जानना उचित है कि उसके द्वारा उद्वेलित मनोवेगों की आधारशिला कितने गहरे तथा मार्मिक तत्त्वों पर रखी गई है।

कहना न होगा कि साहित्य के द्वारा स्फुरित हुए मनोवेगों का महत्त्व बहुत कुछ उनकी विश्वदता तथा शक्तिमत्ता पर भी निर्भर हैं। यदि किसी साहित्यिक रचना को पढ़ कर आप का आत्मा प्रवल भावों में आदोलित हो उठता है, यदि उसको पढ़कर आप समय और देश की सीमा से स्वतन्न हो भावरूप जगत् मे जा पहुँचते है, तो

समिमए वह रचना उत्कृष्ट साहित्य है। इसके विपरीत यदि एक रचना जीवन श्रीर मरण की उदात्त समस्याश्रों को सुलमाते हुए भी, दशरथ-कैकेयी, श्रीर शकुतला तथा दुष्यंत जैसे चरित्रों का चित्रण करते हुए भी, श्रपने श्रतस् में होने वाले मनोवेगों की श्रस्पष्टता श्रथवा निबंलता के कारण, श्रपनी प्रकाशनशक्ति के दोषयुक्त होने के कारण, श्रापके श्रातमा में उत्कट भावनाएँ नहीं जागृत कर सकती तो समिमए वह रचना उत्कृष्ट कोटि का साहित्य नहीं है।

भावों की यह विशदता तथा सबलता जहाँ रागद्वेष जैसे सिक्रय भावों को रमणीय रूप से उत्कट तथा स्थायी बना देती है, वहाँ वह शांति तथा करुणा जैसे निष्क्रिय भावों में संपन्न हो उन्हें भी परिपक बना देती है। जहाँ महाकवि तुनिधीदाय ने वनगमनानतर जगल मे श्रातृचरणों में रत हुए लच्मण के मन मे, भरत को दलवल सहित ञ्चाता देख कर, क्रोधरस की श्वत्यंत ही दारुण गरिमा दिखाई है, चहाँ उन्होंने श्रीराम के द्वारा वन में प्रस्थापित हुई सगर्भा जानकी के मुँह से प्रवाहित हुए करुणारस को भी श्रत्यत हो मार्मिक बनाकर उपस्थित किया है। श्रीर जब हम करुणा की सक्रिय तथा निष्क्रिय इन दो विधार्त्रों पर ध्यान देते हुए, उसी महाकवि की रचना मे वर्णित, राम द्वारा रावण का निधन होने पर अतिम समय उस के मुँह से निकली जीवन की मार्मिकता का, भ्रातृवियोगाहत भरत के द्वारा स्थान स्थान पर की गई जीवनचर्चा के साथ सामुख्य करते है, तब भी हम दोनों प्रकार के करुए। रस मे एक सी विशदता तथा शक्तिमत्ता का परिपाक हुआ पाते हैं।

यह स्पष्ट है कि भावों की यह विशदता तथा शक्तिमत्ता एकांततः

सनोवेगों की

सवलता कवि

घनता तथा साकारता पर निर्भर है; उसकी अपनी

की सवलता पर निभर है अनुभृति की सार्भिकता पर आश्रित है। प्रकृति के जिन अनंत रूणें का और मनुष्य की जिन विविध मनोवृत्तियों का वाल्मीकि, व्यास और कार्जिदास की

रचनाओं में अत्यंत ही हृद्यां कर्षी वर्णन हुआ है, उन्हों का संस्कृत तथा हिंदी के अन्य कवियों में सामान्य वर्णन वन पड़ा है। इसी प्रकार यूरोप में सनुष्य के ईष्यी, हेप, मत्सरना आदि विविध भावों का जितना उत्कट और बहुमखी वर्णन शेक्नपी अर की रचनाओं में सपन्त हुआ है, उतना संभवतः किसी ही साहित्यकार की रचनाओं में से बन पड़ा हो। रचना में दीख पड़ने वाले मनीवेगों की घनता तथा निगृहता एकांततः उन रचनाओं को खड़ा करने वाले साहित्यक के आत्मा की गभीरता तथा वेदनशोलता पर निर्भर रहती है।

एक बात और; सच्चे महाकवियों के सनोवेग, जहाँ समुद्र की साँति पूर्ण, तीन्न, धन, उत्कट तथा गाढ़ होते हैं, वहाँ वे साथ ही पर्वत के समान स्थिर भी होते हैं। प्रचंड और प्रखर से प्रखर भाव से आविष्ठ होने पर

भी इन कियों का आत्मा अपनी सहज स्थिरता से विचित्ति नहीं होता, जिसका परिणाम यह होता है कि हमें उनकी रचनाओं में, चाहें उनमें भावों की कैसी भी प्रचंड वात्या क्यों न बहती हो—एक प्रकार की संयत समता के दर्शन होते हैं। हमें तुसबीदाब के मानस में सीतास्वयंयर के परम पुनीत अवसर पर परशुरामलक्ष्मणसंवाद की अत्यंत ही आवेशमयी आँधी चलती दीख पड़ती है, परशुराम और लक्ष्मण दोनों ही कोधाध हो मरु को गई की नाई और भूमि को कंदुक की नाई आकाश में फेंक देने पर तुले दीख पड़ते हैं; यह सब कुछ और इससे भी कहीं अधिक भयावह कांड होने ही को हैं कि तुलसीदास जी शीराम के मुख से समतामयी पीयूषवर्षा करा उस

श्रावंश में भी तुलंधीदार जी श्रीराम की निसर्ग गंभीरता को, उनकी सहज गरिमा को नहीं भूजते श्रीर उस समय भी उनके मुँह से बराबर पुष्पवर्षा हो कराते रहते हैं; श्रीर इस प्रकार श्रोराम की गरिमा का गान करके श्रपनी महिमा का भी पाठक को श्राभास दिला देते हैं।

मनोवेगों की इस विशदता तथा घनता को संपन्न करने के

उत्कट मनोवेग तथा प्रकाशन-शक्ति:शेक्सपीस्रर ब्राउनिंग लिए प्रकाशनशक्ति पर भी पूरा पूरा अधिकार होना आवश्यक है। हम देखते हैं कि रहस्य के जिन भावों को, प्रकाशनशक्ति पर पूरा पूरा अधिकार होने के कारण रवीद्रनाथ ने अत्यंत ही रमणीय सरिण में व्यक्त किया है, उन्हीं को सामान्य कवियों ने, प्रकाशन

के साधनों पर उचित ऋधिकार न होने के कारण ऋधकहा छोड़ दिया है, श्रीर यही बात प्रेममार्गी सूफी किंव जायसी तथा उसी की शासा के श्रम्य सामान्य किंवों के विषय में कही जा सकती है। अप्रेजी में महाकिव ब्राउनिंग की पहुँच बहुत गहरी है; पते की बात कहने में वे अपने समय के सर्वश्रेष्ठ किंव हुए हैं, िकंतु कभी कभी वे श्रात्मतत्त्व की इतनी गहराई पर पहुँच जाते हैं कि उसके वर्णन के लिए उनकें पास शब्द नहीं रह जाते; जिसका परिणाम यह है कि उनकी रचनाएँ अनेक स्थलों पर श्रद्धित ही किष्ट हो गई है। यदि कहीं श्रमुपम प्रतिभा के साथ उनके पास वैसी ही पहुँची हुई वर्णनशिक्त भी होती तो वे नि:संदेह श्रमें जी साहित्य के शेक्सपीश्रर से उत्तर कर मब से बड़ किंव कहें जाते। कहना न होगा कि मनोवेगों की यह विश्वदता और धनता जितनी अधिक किंवता के लिए आवश्यक है, उतनी ही गद्यसाहित्य के सिलीभाँति परिषक न होने के वारण हमें इस विषय

सें संस्कृत के गद्यकाव्य कादंबरी का और अग्रेजी में कार्लाइल के फ्रेंच रिवोल्युशन का उदाहरण देना पडता है। और यद्यपि संस्कृत की सर्वोत्छष्ट गद्यरचना कादवशी से इसके लेखक वाण्मह का प्रमुख लद्य स्वभावविपुल संस्कृत आपा को, वर्षा मे परिपूर्ण जाह्नवी की भाति इठलाती, इतराती, उङ्कती, नक्कर खाती, गरजती और लहरानी हुई विविध गति वाली दनाकर दिखाना है, तथापि उन्होने अवसर मिलने पर उनके द्वारा पाठकों के अनोदेगों को भी प्रचुर मात्रा में तरंगित किया है। श्रीर चिंद इस सौंदर्या भूति को भी आवों मे एक मान ले तो इस भावकी उत्थानिका जितनी काटवरी के संध्यावर्शन को पढ़ कर होती है उतनी किसी भी रचना ने नहीं। एक स्थान पर संध्यावर्णन में कवि कहते हैं "दिनांत में तपोदन की लाल लोचन वाली गाय जैसे गोष्ठ में लौट आती हैं उसी प्रकार तपोवन में कपिल सध्या अवतीर्या हुई।" कपिला धेनु के साथ संध्याकालीन रक्तिमा की तुलना कर के किव चर्णा भर मे हृद्य के भीतर संध्या की समस्त शांति तथा घूसर छाया भर देते है । जैसे प्रभातवर्णन में केवल तुलना के छल से उन्मुक्तप्राय नृतन कमलपुट के सुकोमल विकाश का आभास देकर सायाची कवि ने त्राशंप प्रभात की सुकुमारता त्र्योर सुस्निग्धता को पूर्णारूपेण व्यक्त कर दिया है वैसे ही वर्ण की उपमा के छल से तपोवन के गोष्ठ में फिरती हुई लाल लोचन वाली कपिल वर्ण गौ की वात कह कर सध्या का जो भी रहस्यमय भाव है, उसे उसने समस्त रूप से स्पष्ट कर दिया है। भावना की यही विशद्ता तथा प्रगाहता हमें कार्लाइल के कैंच रिवोल्युशन में प्राप्त होती है।

मनोवेगों की साहित्यिकता के लिए तीसरी चात आवश्यक मनोवेग; उनकी है उनकी स्थिरता और उनका सातत्य। किसी स्थिरता तथा सातत्य साहित्यिक रचना को पढ़ते समय हम चाहते है कि

हमारे मनोभाव समान प्रकार से तरिगत होते रहे; यह न हो कि कभी तो हम मनोवेगों के तुंग पर पहुँच जॉय और कभी उनकी तलैंटी में आ गिरे । इसका यह आशय कदापि नहीं कि एक नाट्यकार के लिए आवश्यक है कि वह किसी एक भाव को ही अपनी रचना में समान रूप से प्रोन्नत दिखाता जाय। ऐसा करना जहाँ नाट्यकार के लिए श्रमंभव सा है वहाँ द्रष्टात्रों के लिए भी या तो भयावह है, अथवा उनके मन को उचाट कर देने वाला है। नाटकीय भावों में विविधता का होना परमावर्श्यकं है; किंतुं नाट्यकार का यह सर्वप्रथम कर्तव्य है कि वह द्रष्टा की उसके विविध मनोवेगों की लहरियों मे से ले जाता हुआ अंत में उसी प्रधान मनोवेग में तरंगित होता छोड दे, जो कि उसकी रचना का प्रधात सनोवेग प्रारंभ से चलता श्राया है। उदाहरण के लिए; हम कालिदाँस के शकुंतला नाटक में एक च्राण के लिए भी अपने श्रापको नीरस हुआ नहीं पाते, प्रतिपक्ति और प्रतिपर्व पर कालिदास के उदान नाटक की आश्चर्यमयो गरिमा खुलती चली जाती है, प्रतिपद पर पर हम ऋपने आपको जीवन की एक नवीन क्रोशशिला पर पहुँचा हुआ पाते हैं। नाट्यवस्तु के साथ हमारा श्रनुराग उत्तरोत्तर गाढ़ होता जाता है और हम एक च्या के लिए भी श्रंपनी श्रांख बद करना नहीं गवारा कर सकते। इसके साथ ही हमें कालिदास के शकुतला नाटक में इस बात के दर्शन भी होते है कि उन्होंने जिस मतोवेग को लेकर उस त्राति रमणीय नाटक की रचना त्रारंभ की थो, उसी को उसके मध्य में परिपुष्ट किया और उसी का उसके अंत में परिपाक किया। इसी को हम भावों की एकता के नाम से पुकारते हैं। अप्रेजी मे महाकवि शेक्सपीत्रर के नाटकों में इस वात की श्राति रमगीय निष्पत्ति हुई है। रोमिय्रों एंड जूलिश्रट, जूलिश्रस सीजर श्रोथेलो, हैमलैट तथा मैकवेथ इस बात के श्रेष्ठ निद्रान है।

सनोवेगों की रिधरता तथा उनका सातत्य उन्हीं महाकवियों की रचनाओं में पाया जाता है, जो निसर्गत: श्रेष्ठ कलाकार हैं, श्रोर जो प्रतिभा तथा कल्पना के झखंड भंडार है। जीवन की समष्टि इन महात्माओं को करतलामलकवत् होती है, श्रशेष भावना श्रोर मनोवेग इनके संमुख करवद्ध खड़े रहते है। इनकी रचना मनोवेगों का सजीव लेखा होता हैं; उसमें एक वाक्य भी श्रमूल श्रथवा श्रनपेत्तित नहीं हीता। इनके विपरीत सामान्य श्रनुभव वाले कवि श्रथवा ठोक-पीट कर तैयार किए राए नाट्यकार भावनाश्रों के त्रेत्र मे स्वयं श्रकिंचन होने के कारण अपने श्रोता तथा द्रष्टाओं को भी प्यासा ही रहने देते है। इनकी रचनाश्रों से मनोवेगों की स्थिरता. उनका सातत्य श्रथवा एकता नहीं पाए जाते।

कहना न होगा कि किसी भी साहित्यिक रचना का महत्त्व बहुत सनोवेग श्रीर कुछ उसके हारा तरंगित किए गए मनोवेगों की विविधता तथा बहुसुखता पर निर्भर है। विचारिए, हम में कितने ऐसे व्यक्ति है जिनके हृदय में विज्ञान

तथा काञ्च के प्रति एक सा अनुराग हो। विज्ञान तक न जाकर आप यही देखे कि हम में से कितनों का दर्शन तथा साहित्य के साथ एक सा प्रेम है। इतनी दूर जाने की आवश्यकता नहीं; देखिए, हम में से कितने व्यक्तियों को महाकिव तुलसीदास और विहारी की किवता समान रूप से भाती है। इन सब बातों का उत्तर होगा कि वहुत कम को, स्यात किसी को। श्रब, यदि विज्ञान तथा साहित्य, और दर्शन तथा साहित्य की बात को एक और रख तुलसीदास तथा विहारी जैसे दो किवयों के रस का समानरूप से आंखादन करने की शिष्ठ भी हम में से बहुत कम व्यक्तियों में है, तों फिर उक्त प्रकार के विविध भावों तथा तथ्यों से विभूपित रचनाओं के निर्माण करने का तो कहना ही क्या!

आधुनिक युग के प्रख्यात जर्मन कवि रेनर मारित्रा रिल्के के शब्दों मे एक कविता को लिखने के लिए एक कवि के लिए कविता के एक कावता के एक आवश्यक है कि "उसने अनेक नगर देखे हों, अनेक पर के लिए कितने व्यक्ति तथा तथ्य देखे हों; उसके लिए अनेक पशुओं की अवश्यकता है जहां देखी होनी चाहिएँ, उसने पुष्पों के वे संकेत देखे होने चाहिएँ, जो प्रातः खिलने वाली कलियों मे हुआ करते हैं। उसमे अपनी विचारशक्ति के द्वारा श्रज्ञात प्रदेशों के राजपथों पर भूमने की शक्ति होनी चाहिए। वह अपनी स्मृति द्वारा लौट संकता हो संयोग तथा वियोगों की श्रोर, बचपन के अस्पष्ट काल की श्रोर, अपने उन माता पिताओं की ओर, जो कभी कभा हमें प्रेम में थपडा देते है, शैशव की उन बहुत सी व्याधियों की स्त्रोर, जो सहसा प्रकट होकर हमारे जीवन में प्रतुल परिवर्तन उत्पुन्न कर देती है, एकांत बद् कमरों में बिताए दिनों की श्रोर, समुद्र पर खिले प्रात:काल की, समुद्र की, श्रौर महासमुद्रों की श्रोर, यात्रा की उन रात्रियों की श्रोर, जो व्यतीत हो चुर्की, और तारों के साथ वह गई। एक कविता की रचना के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं; इसके साथ ही उसके मन मे स्मृतियाँ होनी चाहिएँ उन बहुत सी प्रेमरात्रियों की, जो एक दूसरी से न मिलती हों, प्रसवाकांत स्त्रियों की दर्दभरी कराहों की, प्रसवशय्या पर पडी उन माताओं की जो निचुड़ चुकने के कारण लघुकाय हो गई हैं, ् स्वप्नाकात है, बद कमरों में पड़ी हैं। उसके लिए यह भी श्रावश्यक है कि वह अपने जीवन में मरणासन्त व्यक्तियों के पास बैठा हो, मृत के पास बैठा हो, उस समय जब कि खिडकियाँ खुली होँ श्रोर रुक रुक कर ख़ाने वाले रहस्यमय, भयावह शब्द का ताँता वँधा हो । इन बातों की स्मृतियाँ ही एक कविता रचना के लिए पर्याप्त नहीं

है। किव के लिए आवश्यक है कि जब ये स्पृतियाँ बहुत सी हो जाएँ, तो वह उन्हें भूल जाय; उसमे, उनसे फिर लौट आने तक, चुपचाप उनकी प्रतीद्धा करने की धीरता होनी चाहिए, क्योंकि इन स्पृतियों में ही उसका सारा संसार निहित है; और यह तभी होता है, जब कि वे स्पृतियाँ हमारे भीतर हमारे रक्त में एक हो जाएँ, हमारी चृष्टि तथा हमारी चृष्टा में परिगत हो जाएँ, जब उनका कोई नाम और चिह्न शेप न रह जाय, वे हम में आत्मसात् हो जाएँ; तभी, केवल तभी, हमारे जीवन के किसी सुनहरें ज्या में, कविता के प्रथम शब्द का उनमें उत्थान होता है, जो उनसे निकलकर बाह्य जगत् में विचरता पंछी बन जाता है"।

जब स्वयं एक सहाकवि के शब्दों से कविता की प्रथम पिक लिखने के लिए इतने प्रचुर तथा नानाविध उपकरणों की अपेचा है तब एक सहाकाव्य अथवा नाटक के लिखने के लिए कितने अधिक और विविध उपकरणों

को आवश्यकता होगी इस वात का अनुमान करना भी किन है। तथ्यों तथा उनसे उत्पन्त होने बाले मनोवेगों की बहुविधता तथा अधिकता में ही साहित्यकार की इतिकर्तव्यता है। और जब हम इस वात को लेकर हिंदी के महाकिव तुलमीदास पर दृष्टिपात करते हैं तब हमें उनकी बहुमुखी गरिमा विश्वमुखी बनकर प्रत्यच्च होती है। पौरस्त्य अथवा पाश्चात्य, विवेचना की किसी भी विधा से परखने पर उनका मानस एक श्रेष्ठ महाकाव्य तो ठहरता ही है, परशुराम-लद्दमण सवाद, वालि-रावण-संवाद, तथा अंगद-रावण-सवाद आदि प्रसंगों में निहित हुए नाटकीय तत्त्वों की इष्टि से अतु-शीलन करने पर वह उत्कृष्ट रूपककला से भी सुसिंजत हुआ दीख पडता है। जब हम मानस के वएर्य विपय की बहुविधता तथा उदात्तता

पर, उसमे आने वाले चरित्रों की सजीवता और यथार्थता पर, उसमे मुखरित हुए जीवनत्त्वों की उत्कृष्टता तथा लोकहितकारिता पर, संत्तेप मे उसके सकल भावपत्त तथा कलापत्त पर, एक साथ ध्यान देते, हैं, तब हम उसे सभी दृष्टियों से परिपूर्ण निष्पन्न हुन्रा उपलब्ध करते हैं। यही बात अंत्रे जी में महाकिव शेक्सपीअर के विषय में कही जा सकती है। इसमे संदेह नहीं कि उनके द्वारा निदर्शित किए गए श्रानेक तथ्यों मे से एक एक का निदर्शन कुछ नाट्यकारों ने उनसे श्राच्छा किया है; उनके द्वारा तरगित हुए श्रानेक मनोवेगों मे से एक एक का तरंगन कतिपय किवयों ने उनकी अपेद्या अच्छा किया है; र्कितुः जीवनसमष्टि की भावसमष्टि का जितना प्रभावशाली निदर्शन इस महाकवि के द्वारा निष्पन्न हुआ है उतना अन्य किसी भी कवि के द्वारा नहीं हो पाया । उनकी रचना मे हमे श्रपना सारा त्र्रापा— भला श्रौर बुरा, सिकय श्रौर निष्क्रिय, सारा, सभी प्रकार का, एक साथ मुखरित होता दीख पड़ता है; उनकी रचना मे हमे सारा विश्व, हाथ उठाए, कुछ कहता सा; कुछ करता सा, फिर भी श्रवाक, साथ मे निश्चेष्ट, अपनी अशोष अतीतकथा को जीभ पर लिए, अपनी अनंत भविष्य कहानी को हृदय में धरे, धीर गति से अग्रसर होता दिखाई पड़ता है। यह बहुमुखता, यह विश्वजनीनता, न केवल भावपक्ष में अथवा कलापक्ष में, किंतु दोनों मे एक-सी ही परि-फ्त और परिपूर्ण, बस इसी में तुलसीदास और शेक्सपीअर की अनुपम महिमा छिपी हुई है। यह जितनी ही अधिक जिस साहित्यकार मे होगी उतना ही ऋधिक उसकी रचना विश्वजनीन कहलाने की ऋधि-कारिणी होगी।

साहित्यिक मनोवेगों के विषय में पाँचवीं विचारणोय बात मनोवेग और उनको वृत्ति अथवा श्रेणी है। इससे हमारा आशंय

यह कदापि नहीं कि हमारे मनोवेगों की दो या उससे छाधिक कई श्रेशियाँ हैं; ज़ौर उनमे से कतिपय श्रेशियों उनकी वृत्ति या गुणः विहारी तथा के सनोवेगों का साहित्य से स्वागत होना चाहिए छौर दूसरों का उसमे तिरस्कार किया जाना चाहिए। इस कथन से हसारा अभिशाय यही है कि अन्य वस्तुओं के समान यनोवेगों में भी एक प्रकार का तारतम्य होता है। कुछ मनोवेग उदान होते हैं, तो दूसरे सामान्य वृत्ति के। कुछ का संबंध हास्य ही के साथ है; दूनरों का हमारी उन भावनात्रों के साथ है, जो हमारे चारित्रिक जीवन के मार्मिक तंतु हैं। जिस प्रकार हमारी भावनात्रों में उदानता तथा साधारणता के दो सोपान है उसी प्रकार उनकी आधार्राशला पर खडे होने वाले साहित्य की भी दो विधाएँ होना स्वामाविक है। हम ने देखा था कि साहित्य के भाव-पक्ष और कलापक्ष ये दो पक्ष होते हैं। जिस प्रकार साहित्य के भाव-पत्त का हमारे मनोवेगों पर प्रभाव पहता है उसी प्रकार उसके कलापच का भी। हो सकता है कि एक रचना में भावपच का निदर्शन सुदर संपन्न हुआ हो और उसके कलापच में निर्वलता रह गई हो। इसके विपरीत कुछ रचनाओं में कलापत्त का अधिक विकास होकर भावपत्त में निवंतता ह्या जाना भी स्वाभाविक है। साहित्य की कुछ अमर कृतियों मे दोनों ही पत्तों का समान विकास होता है। त्रव, यहाँ इस वात के मानने में संकोच नहीं होना चाहिए कि कला-पच की पेशलता से व्याष्ट्रत होने वाले मनोवेगों की अपेचा भावपच की प्रवलता द्वारा प्रेरित होने वाले मनोवेग उच श्रेगी के होते है। पहलों में केवल सौंदर्य की सुषमामयी उत्थानिका है, तो दूसरों में इस के साथ साथ हमारे चरित्र पर—श्रौर यही हमारा सर्वस्व है— पडने वाला प्रवल हितकारी प्रभाव भी रहता है। यह तो हुई भावपत्त

त्रौर कलापच से तरंगित होने वाले मनिविगों के तारतस्य की बात। अब, इससे एक पग ह्यागे बढ़ा भावपुत्त मे आने पर भी हमें, मनोवेगों का यही तारतम्य दिखाई पड़ता है। साहित्य के भावपच को भी हम दो भागों मे विभक्त तकर सकते हैं; पहला भौतिक और दूसरा च्यात्मक। सब जानते हैं कि हमारे भौतिक शरीर पर हमारे चात्मा का श्रधिकार है, श्रौर वह जैसा चाहे इसको कर्मो में प्रवृत्त किया करता है। इसका कारण यह है कि हमारा आतमा हमारे स्थूल शरीर की अपेद्या कहीं अधिक विकसित होने के कारण सूदम बन गया है, श्रौर सृदमता ही, ध्यान से देखने पर सारी शक्तियों का केंद्र ठहरती हैं। जिस प्रकार शरीर की श्रयेचा श्रात्मा श्रेयान् है उसी प्रकार शरीर के साथ संबंध रखने वाली भावनाओं की अपेचा श्रात्मा के साथ संबंध रखने वाली सूद्दम भावनाएँ श्रिधिक बलवती हैं। इस दार्शनिक तत्त्व के हृद्गत हो जाने पर हम इस बात को सहज ही समभ जाते है कि येंद्रिय तत्त्वों को गुदगुदाने वाले साहित्य की अपेक्षा आत्मा की भावभंगियों को तरंगित करने वाले साहित्य का पद उन्नत क्यों है। हमारे हिंदी साहित्य में विहारी की कविता कलापच की दृष्टि से सुतरां रमणीय सपन्न हुई है। चमत्कार के अशेष उपकरणों से सुसज्जित हुई उसकी मदमाती कविता-कामिनी रीति के राजपथ पर भूमती हुई देखते ही बनती है। शारीरिक सौंदर्य के चमत्कृत वर्णन में भी विहारी ने कमाल किया है। उनकी भ्रमरदृष्टि मधुमय स्त्रीजगत् के कोने-कोने मे पहुँचती है, श्रीर वह जहाँ भी पहुँची है, वहीं उसने अपनी प्रतिसा की विजयवैंजयती गाड़ दी है। उन्होंने शारीरिक प्रेम की ख्रीस से एक-एक बूँद ले अपनी सततई को भरा है। उनकी एक-एक वूँद में शृगार की कूक है, अनंग का राग है श्रौर ऐंद्रिय प्रेम की वारुणी है। इस विषय में बिहारी श्रंशेजी के

कीट्स कवि को कहीं पीछे छोड़ गए हैं। किंतु जब हम उनकी शारी-रिक कविता का कबीर, तुलसी अर्थवा स्रदास की आतिमक स्तेह में आमूलचूल पगी कविता के साथ सांमुख्य करते हैं, तब इसे उनकी कविता से कहीं निम्न श्रेगी की पाते है। जहाँ बिहारी की कविता को पढ हमारे शरीर में गुद्गुदी दौड़ जाती है, हमारा भूतजात स्त्रीरूप भूतजात की चमत्कृत अग्नि में ध्वस्त हुआ चाहता है, वहाँ कबीर श्रीर तुलसीदास की रचनाश्रों को पढ़ हम भौतिक जगत् के चेत्र से पार हो आत्मा के नदनवन में सरक जाते हैं और हमारा आत्मा दैवीय प्रेम की पीयूपवर्षा से आप्लावित हो जाता है। शारीरिक मनीवेगों को तरंगित करने वाली रचनाओं में हमारी सत्ता बहिमुंख हो शतधा विकीर्ण होती है तो चरित्र पर प्रभाव डालने वाली रचनाओं में 'वह उचित मात्रा में बिहुमु ख होती हुई प्रधानतः अंतर्भु ख ही रहा करती है। पहली श्रेणी की रचनात्रों के निर्माता साहित्यिक जन इस तथ्य को नहीं जानते कि गुलांव का फूल हमारे लिए जिस कारण सुंदर है, समय संसार के अंतस् उस कारण ही की मुख्यता है। "संसार में जितनी श्रिधिक श्रिधिकता है उतना ही कठिन संयम भी है। उस केंद्र की वहिगीमिनी शक्ति अनंत विचित्रताओं के द्वारा अपने को चारों ओर सहस्रधा करती है और उसकी केंद्रातु-गामिनी शक्ति इस उद्दाम विचित्रता के उल्लास को पूर्ण सामंजस्य के साथ भीतर मिलाकर रखती है। यही जो एक श्रोर विकास श्रीर दूसरी श्रोर निरोध है, इसी के अतस् सुंदरता है। ससार के श्रंदर इसी छोड देने और खींच लेने की नित्य लीलाओं में आदित्यवर्ण मगवान् अपने को सर्वत्र प्रकाशित कर रहे है। संसार की अंनिंद-लीला को जब हम पूर्णक्ष में देखते हैं, तब हमको ज्ञात होता है कि श्रच्छा-बुरा, सुख-दु:ख, जीवन-मृत्यु सब ही उठ कर श्रीर गिरकर विश्वसंगीत के नीरवछंद की रचना कर रहे हैं। यदि हम समष्टिरूपेण देखें तो इस छंद का कहीं भी विच्छेद नहीं है; कहीं भी सौंदर्य की न्यूनता नहीं है। संसार के भीतर सौंदर्य को इस प्रकार समप्र रूप से देखना और सीखना ही सौंदर्यवोध का अंतिम लच्य है।" जहाँ भौतिक सौंदर्य के पुजारी विहारी में इस सौंदर्यबोध का अभाव है, वहाँ कबीर और तुल्सी की रचनाओं में यह बड़े ही भव्य रूप में निष्पन्न हो हमारे समुख आया है।

कुछ विद्वान् "कला की सत्ता कला के लिए" मानते हुए साहित्य की संगीत के साथ तुलना करते है। उनका कथन सगीत के समान है कि जिस प्रकार संगीत का प्रभाव एकमात्र हमारे कला की सत्ता मनोवेगों पर पड़कर हमारे मन मे आनंद को ज़त्पन्न कला के लिए हैं करता है, इसी प्रकार साहित्य का चरम लच्य भी इसका खडन एकमात्र आनद्प्रसूति होता है। इनकी दृष्टि मे साहित्य का कर्तव्य है आतरिक तथा वाह्य जगत् में पाए जाने वाली भले वुरे, त्राह्य और अत्राह्य सभी का समानरूप से केवल रसनिष्पत्ति के उद्देश्य से चित्रण करना । वे अपने पत्त की पुष्टि मे चित्रकला का भी ऐसा ही ध्येय बताते हैं। किंतु साहित्य के चरम लच्य का यह सिद्धात जहाँ समाज के लिये भयावह है, वहाँ यह तत्त्वदृष्टि से देखने पर एकदेशी भी ठहरता है। हम जानते हैं कि हमारे सपूर्ण क्रियाकलाप तथा हमारी श्रशेष चित्तवृत्तियों का प्रमुख तत्त्य हमारे जीवन को सुखी तथा उन्नत बनाना है। हम यह भी मानते हैं कि विशुद्ध सगीत का लच्य ञ्रानंदोत्पत्ति हैं, किंतु विशुद्ध संगीत मे ञ्रौर कविता में थोड़ा भेर है। जहाँ संगीत में तान श्रीर लय का एकछत्र राज्य है, वहाँ कविता मे विचारों को व्यक्त करने वाली भाषा भी विद्यर्मान रहती है। अव, यह सभी को प्रत्यच होना चाहिए कि जहाँ विशुद्ध संगीत

से एकमात्र मुख की उत्पत्ति होती है, वहाँ कविता के रूप में संकलित भाषा और संगीत से—यदि उस आपा में उदात्त विचार हुए तो— आत्मिक पसाद भी मिलता है और चरित्र की पृष्टि भी होती है; और ध्यानपूर्वक देखने पर ज्ञात होगा कि जीवन और चरित्र दोनों एक उस्तु के दो नाम है। इतिहास में जब कभी कविता के रूप में संगीत और भाषा का यह समागम संपन्न हुआ है तभी तब उससे लोकहित की अत्यत स्वच्छ धारा बही है। इस सबंध में कबीर, मीरा और स्रावास के नाम पर्याप्त होने चाहिएँ।

विचार के इस विदु से एक पग त्रागे वढ कर जब हम वास्तुकला च्यौर सूर्तिकला पर ध्यान देते है, तब इनके चेत्र से भी हमे कला की सत्ता कला के लिए वाला सिद्धांत सर्वाशेन सत्य नहीं उतरता दीख पड़ता। एक सुंदर चित्र तथा रमणी सूर्ति को देख कर हमारे मन मे सोंदर्यभावना तो उत्पन्न होती है, किंतु साथ ही, उसकी उत्पत्ति के **अनंतर, हमारे भावुक हृद्य पर उनका एक चारित्रिक प्रभाव भी** अनिवार्यरूप से पड़ा करना है। और जब हम एक मनुष्य द्वारा रचित चित्र त्र्यथवा सूर्ति के रूप में मनुष्य की इतिकतेब्यता को निभाल, विश्वात्मा के द्वारा रची श्रनंत विश्व की विपुल मूर्ति पर श्रौर उसी के द्वारा नीलाभ नैश श्रंवर पट पर खचित किए अगिगत नक्षत्रों पर ध्यान देते है, तब हमारे हृद्यपटल पर जो इस दिव्य चित्रकला तथा मूर्तिकला का चारित्रिक प्रभाव पडता है वह सचमुच वर्णनातीत है। इस प्रकार जब हम जीवन के उत्तूँग हिमाचल पर खड़े हो, उसके विभिन्न रूपों को व्यक्त करने वाली विविध कलाओं पर दृष्टिपात करते हैं, तब हमें इन सभी की सत्ता उसको परिपूर्ण तथा परिपक्व बनाने के लिए संपन्न हुई दृष्टिगत होती है। इस विषय में सुप्रसिद्ध श्रंग्रेज समालोचक मैथ्यू श्रानंल्ड के निम्नुलिखित वचन घ्यान देने योग्य हैं—

"याद रखो जीवन का महत्त्व तथ्य विचारों को सुदरता तथा श्रभावशालिता के साथ जीवन में, "किस प्रकार जिऊँ" इस प्रश्न में समन्वित करने में है। बहुधा ऋाचार पर संकुचित तथा विसंवादी-दृष्टि से विचार किया जाता है। उसे ऐसे मतव्यों श्रौर विश्व ससूत्रों के साथ टांक दिया गया है, जिनके दिन वीत चुके है। आज आचार र्डीग मारने वाले धर्मध्वजियों के हाथ मे पड़ गया है। वह हम मे से बहुतों को खलने लगा है। हम कभी कभी ऐसी कविता की श्रोर भी खिंच जाते हैं जो आचार का विरोध करती है, जिसका आदर्श उमर खय्याम के इन शब्दों मे हैं कि "त्रात्रों! जो समय मसजिद में -गंवाया है उसकी कसी मधुशाला में पूरी कर ले।" कभी कभी हमें ऐसी कविता सुहाने लगती है, जो श्राचार की उपेचा करती हो, कविता जिसमें सार हो या न हो, परंतु जिसकी भाषा सुंदर हो श्रौर अलकार खरे हों। दोनों दशाओं में हम अपने आपको आंति में ' डालते हैं। भ्रमोच्छेद का सर्वश्रेष्ठ उपाय यह है कि हम "जीवन" के विपुल तथा अविनाशी शब्द पर अपने मन को एकाय करे। वह किं किं को का चिरोध करती है एक प्रकार से "जीवन" का प्रत्याख्यान करती है, श्रीर वह कविता जो श्राचार को उपेन्नादृष्टि से देखती है, स्वयं "जीवन" की उपेचा करती है।"

यहाँ कला की सत्ता कला के लिए बताने वाले यह कहेंगे कि जीवन के श्रेय श्रौर हेय ये दो पत्त हैं; एक के विना जीवन के दो पत्त हैं। इस लिए यदि साहित्य श्रेय श्रौर हेय में श्रेय का चित्रण होना श्रावश्यक है तो उसमें हेय का चित्रण भी वांछनीय है। जहाँ महाकवि वाल्मीकि ने श्रीराम-लद्मण, भरत श्रौर सीता के मनोहारी चरित्रों का वर्णन किया है, चहाँ उन्होंने साथ ही रावण, श्रौर उसके बंधुबांधवों का भी वर्णन

किया है। जहाँ हमें श्रीव्यास के महामारत मे धर्मराज युधिष्ठिर तथा विदुर जैसे परम पावन राजर्षियों के दर्शन होते हैं, वहाँ उसमे हमें दुर्योवन जैसे हठी, दृसरों के स्वत्व पर जोर जमाने वाले आततायियों के चिरत्र भी मिलते है। जहाँ शेक्सपीग्रर ने अपने अमर नाटकों में जीवन की भव्य भावनाओं को सुसज्जित करके मानवसमाज के संमुख रखा है, वहाँ उन्होंने इयागो तथा लेडी मैकवेथ जैसे दारुण व्यक्तियों के भी चित्र खींचे हैं। फलतः कला की सत्ता केवल कला के लिए वताने वाले आचार्यों के मन मे जहाँ रसोत्पत्ति के लिए रस की मुक्ति श्रेय पत्त के निदर्शन से होती है वहाँ वह, उतनी ही हेय पत्त के विवेचन से भी संपन्त होती है। फलतः एक कलाकार का लव्य अपनी रचनाओं में केवल रसोद्बोधन होना चाहिए; चिरत्र संवधी वातों से उसका कोई संबंध नहीं।

इसके उत्तर से हम केवल इतना ही कहेंगे कि जीवन के श्रेया और हेय इन दोनों पक्षों में से केवल श्रेय ही की अपनी स्वतंत्र श्रेय नित्य है, हेय सत्ता है; क्योंकि चरमावस्था में पहुँच कर हेय या का व्यव हो तो विगलित हो जाता है, श्रथवा वह विकास की श्राव हो श्राव श्रिय में में परिण्यत हो जाता है। विश्व के महाकवि श्रपनी रचनात्रों में दोनों ही का चित्रण करते हैं; किंतु लच्य उनका सदा हेय की इयत्ता तथा दुरवस्था दिखा कर श्रेय की श्रमंतता श्रीर उसी की चरम विजय दिखाना होता है। जहाँ भारत के मंगलमय श्रादर्श का श्रतुसरण करते हुए रामायण श्रीर महाभारत में रावण तथा दुर्यावन के हेय चरित्रों की दुरवस्था दिखाकर प्रत्यत्त रूप से श्रीराम श्रीर युधिष्ठिर के सदामंगल चरित्रों की उपादेयता संप्रदर्शित की गई है, वहाँ यूरोप के सकुचित-रूपेण यथार्थवादी श्रादर्श को ध्यान में

रख कर रचे गए शेक्सपीग्रर के नाटकों मे तो स्पष्टरूप से हेय चरित्रों ंका विष्वंस दिखा कर श्रेय की गरिमा ऋभिव्यक्त की गई है, श्रौर कहीं केवल हेय चरित्रों का श्रंतिम पतन दिखाकर श्रेय चरित्रों की श्रोर अप्रसर होने का संकेत किया गया है। इयागो की लद्यविहीन दुष्कर्म-कारिता को देख हमारे मन में त्रिकाल में भी उस जैसा बनने की इच्छा नहीं उत्पन्न होती; इसके विपरीत हमारे मन मे उसके समुच्छ्य में पतनांतता देख उससे दूर हटने की इच्छा उत्तरोत्तर बलवती होती जाती है श्रौर श्रत मे हमारा श्रात्मा उसके प्रति विद्रोह में उठ खड़ा होता है। श्रोर इस प्रकार महाकवि वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, तुलसीदास तथा शेक्सपीत्रर की साहित्यिक रचनाएँ, कला के रितए होने पर भी, अंत के जीवन को मंगलमय बनाने वाली सिद्ध होती हैं; श्रौर जो ध्येय तथा दृष्टिकोण साहित्य के विषय में इन महाकवियों का रहा है, वही श्रन्य सभी साहित्यिक निर्माताश्रों का होना श्रभीष्ट है।

## भाव और रसनिरूपण

भावना अथवा मनोवेगों में साहित्यिकता संपन्न करने वाले तत्त्वों का निरूपण हो चुका; अब हमें भावों और समाव और उनकी विधाओं के निरूपण की ओर अप्रमर होना है। इस विषय में हमें दार्शनिकों द्वारा बताई गई भाव की इंद्रियजनित, प्रज्ञात्मक तथा रागात्मक आदि विधाओं में न पड कर उसकी उन विधाओं पर विचार करना है, जिनका साहित्याचार्यों ने रसनिरूपण के प्रसंग में वर्णन किया है।

साहित्य पर विचार करते हुए हमने संकंत किया था कि भारतीय नवरस: उनके आचार्यों ने उसका लच्चए "रसवत् वाक्य" किया स्थायी भाव है । इस रस को—जो कि इनकी दृष्टि में काव्य अथवा साहित्य का आत्मा है—इन्होंने शुंगार, हास्य, करुण, रोइ, वीर, भयानक, वीयत्स, अद्भुत, और शात इन भागों में विभक्त किया है। इन रसों की उत्पत्ति कमशः रित अथवा प्रेम, हास, शोक, कोध, उत्साह, अय, जुगुप्सा अथवा घृणा, विस्मय अथवा आरचर्य तथा निवेंद से वताई है। क्योंकि शुगार रस की उत्पत्ति में रित अथवा प्रेम की भावना अनवरत बनी रहती है, इस लिए उसे शुगार रस का स्थायी भाव कहा जाता है। इसी प्रकार हास्य रस में हास की, करुण रस में शोक की, रोह रस में कोध की, वीर रस में उत्साह की, भयानक रस में भय की, वीभत्स रस से जुगुप्सा अथवा घृणा की, अद्भुत रस में विस्मय अथवा आश्चर्य की और शांत रस में निवेंद की भावना ओता अथवा द्रष्टा के मन से अनवरत बनी रहती है, इसलिये इन सब को क्रमशः उन उन रसों का स्थायी भाव माना जाता है।

इन स्थायी भावों में सजातीय अथवा विजातीय भावों के आने पर भी विच्छेद नहीं होता। विजातीय भावों के आगमन से उनका दूटना तो दूर रहा, उलटा ये उन्हें अपने में मिला लेते हैं। उनकी विजातीयता, पातीप्य की भावना को उपस्थित करके, उन्हें पहले की अपेत्ता अधिक पृष्ट वना देती हैं। सजातीय भावों के आने पर स्थायीं भाव के अविच्छिन बने रहने का उदाहरण वृहत्कथा में मदन-मंजूषा के प्रति नरवाहनदत्त का प्रेम हैं। उसके अनतर अन्य नायिक ओं के साथ भी नरवाहनदत्त का प्रेम हुं। उसके अनतर अन्य नायिक ओं के साथ भी नरवाहनदत्त का प्रेम हुं। विजातीय भाव के आने पर भी विच्छेद न होने का उदाहरण मःलतीमाधव के पाँचवे अक में मिलता है। वहाँ, माधव यद्यपि रमशान का बीमत्स दृश्य देखता है, जिससे उसके मन में घृणा उत्पन्न होती है, तथापि इससे उसके हृद्य में मालती के प्रति को रतिभाव है, उसमें न्यूनता नहीं आती।

काव्य के आत्मा, नवविध रस की उत्पत्ति उसके नविध स्थायी भावों से होतो है। किंतु रस की इस निष्पत्ति में कतिपय श्रन्य भावनाश्रों का हाथ भी है। इन भावनाश्रों को श्राचार्यों ने विभाव, श्रनुभाव तथा संचारी (व्यभिचारी) भावों में विभक्त किया है।

कहना न होगा कि शृंगार रस की निष्पत्ति कराने वाले रतिरूप स्थायी भाव के ऋाधार दो है. पहला वह जिसके दृदय विभाव: में रितभाव उत्पन्न हुआ, और दूसरा वह जिसके त्रालबन प्रति रतिभाव उत्पन्न हुआ। पहले को आश्रय कहते <sup>८</sup> उद्दीपन है श्रीर दूसरे को आलंबन। इसके श्रनुसार शकुतला नाटक में रतिरूप स्थायी भाव के आश्रय है दुष्यंत श्रीर आलंबन है शक्कं तला। साथ ही दुष्यत के हृदय में शक्कंतला के प्रति रतिरूप भाव को जगाने मे दो बाते साधन हैं: पहली शकुतला की अपनी सुंदरता और उसकी अपनी वेषभूषा आदि; दूसरा आश्रम का कुसुमित तथा एकांत उद्यान श्रौर वहाँ का मादक प्रकृतिसौंदर्य। रतिभाव को अकुरित करने वाले इन दोनों साधनों को उद्दीपन कहते हैं; श्रीर आलंबन तथा उभयविध उद्दीपन को विभाव नाम से पुकारते है। जिस प्रकार नवविध रसों में से प्रत्येक का एक स्थायी भाव है उसी प्रकार नवविध स्थायी भावों मे से प्रत्येक का विभाव होता है। फलतः श्रगाररस के स्थायी भाव रित का आलंबन विभाव नायक अथवा नायिका; श्रौर उद्दीपन विभाव नायक श्रथवा नायिका की वेशभूपा, तथा उस भाव को उद्दीप्त करने वाले वाह्य प्राकृतिक दृश्य है। इसी प्रकार क्रमश. हास्य रस के स्थायी भाव हास का आलंबन विभाव विकृत आकृतिवाला पुरुप और उद्दीपन विभाव आलंबल-की अनोखी आकृति आदि; करुण्यस के स्थायी भाव शोक का आलंबन विभाव विनष्ट प्रियतम श्रौर उद्दीपन उनका दाहकर्म तथा उनसे

सबंध रखने वाले पदार्थ छादि; रौद्ररस के स्थायी भाव क्रोध का आलंबन विभाव रात्रु, विपत्ती छादि, नथा उद्दोपन विभाव उनके द्वारा किए गए छपराध छादि; वीर रस के स्थायीभाव उत्साह का आलबन विभाव रात्रु, छौर उद्दोपन विभाव उस को चेष्टाएँ; भयानक रस के स्थायी भाव भय का आलंबन विभाव कोई भयानक वस्तु, और उद्दोपन विभाव कोई भयानक वस्तु, और उद्दोपन विभाव स्थंकर दृश्य छादि; बीसत्स रस के स्थायी भाव छुणा का आलंबन विभाव छुणास्पद व्यक्ति, छौर उद्दोपन विभाव उनकी घुणास्पद चेष्टाएँ आढि; अद्भुत रस के स्थायी भाव आशचर्य का आलंबन विभाव छलौकिक वस्तु छादि, छौर उद्दोपन विभाव इनका देखना या वर्णन सुनना आदि; और अंत मे शांतरस के स्थायी भाव निर्वेद का आलंबन विभाव परमार्थ, और उद्दोपन विभाव तपोवन आदि ठहरते हैं।

यह स्पष्ट है कि आंतरिक मावों का वाह्य आकृति आदि पर प्रभाव पड़ता है। रित भाव के उदय होने से चेहरें की कांति वह जाती है और क्रीध के आवेश में ओठ काँपने लगते हैं, आँखें लाल और मुकुटी वाँकी हो जाती है। इसी प्रकार अन्य भावों में भी वाह्य लच्चण प्रकट हो जाते हैं। भारतीय आचार्यों ने इन्हीं लच्चणों को अनुभाव अर्थात् भाव के पीछे होनेवाला कहा है। भाव कारण और अनुभाव कार्य है। यद्यपि भावों के विशुद्ध लच्चण पर ध्यान देते हुए हम उनसे उत्पन्न हुई चेष्टा आदि को भाव के नाम से नहीं पुकार सकते, तथापि, क्योंकि इन चेष्टाओं की उत्पत्ति नियमित रूप से भावों की अनुगामिनी होती है, इसलिए साहित्याचार्यों ने उन्हें भावों के विमर्श में सिमिलित कर लिया है।

भाव और विभावों के समान अनुभाव भी विविध प्रकार के हैं। जिस प्रकार शृगारस के स्थायी भाव रित का श्रमावों के मेद श्रमाव श्राथ्य की श्रमुरागपूर्ण दृष्टि, उसका मुक्क-दिभंग, कटाच, श्रश्र और वैवर्ण्य श्राद है, उसी प्रकार कमशः स्थायी भाव हास के श्रमुभाव श्राथ्य की मुसकराहट और उसके नेत्रों का मिल जाना श्रादि; शोक के श्रमुभाव दैवनिंदा, भाग्यनिंदा, रोना, उच्छ्वास, प्रलाप श्रादि, कोध के श्रमुभाव नेत्रों की रिक्तमा, मुक्क-दिवंचन, दतचर्वण, शस्त्रोत्थान श्रादि, उत्साह के श्रमुभाव वाहु-स्फुरण, शस्त्रोत्थापन, श्रात्मश्राधा, श्राक्रमण श्रादि, भय के श्रमुभाव कंप, स्वेद, रोमांच, वैवर्ण्य, स्वरभंग श्रादि, धृणा के श्रमुभाव नांक सिकोड़ना, श्रम्भा, मुँह फेर लेना श्रादि, श्रारचर्य के श्रमुभाव दातों तले श्रमुली दवाना, रोमहर्षण, स्वरभंग श्रादि श्रीर निवेद के श्रमुभव रोमांच, श्रश्रविसर्जन श्रादि हैं।

हमारे श्राचार्यों ने भावों को, उनकी गहराई की न्यूनाधिक मात्रा के श्रनुसार दो भागों में विभक्त किया है। पहले स्थायीभाव श्रौर स्थायी भाव—जिन का ऊपर वर्णन हो चुका है— हमारे हृदय में स्थायी कुप से विद्यमान रहते हैं। दूसरे वे भाव भी हैं, जो भाव के समुद्र में छोटी तरगों की भाँति उठकर थोड़े ही समय में विलीन हो जाते हैं। इन्हें सचारी श्रथवा व्यभिचारी भाव कहते हैं। इनका काम स्थायी भाव को पुष्ट करनामात्र है। किसी कविता को पढते समय श्रथवा किसी नाटक को देखते समय एक स्थायी भाव की उत्पत्ति होकर जब तक वह हमारे सन में रहेगा, तब तक उसी की प्रधानता रहेगी; श्रन्य भाव—शाहे वे उसके सजातीय हों श्रथवा विजातीय—उसके पोषक होकर श्राते है, उसमें वाधा डालने के लिए नहीं। उनका श्रपने स्थायी भाव को परिपुष्ट कर उसमें लीन हो जाना ही इतिकर्तव्य है। जिस प्रकार खारे समुद्र में गिरकर मीठी निद्याँ खारी वन जाती हैं, इसी प्रकार स्थायी साथ में मिलकर छोटे छोटे संचारी साथ भी तदाकार बन जाते हैं। स्थायी भाव ही रस के लिए मूल आधार प्रस्तुत करते हैं; संचारी साथ तो स्थायी भाव को पुष्ट करने के उद्देश्य से किचित् समय तक संचरण कर फिर उसी में मिल जाते हैं।

उदाहरण के लिए; जब हस किसी व्यक्ति को अपने प्रति अपशब्द कहते अथवा अन्च किसी प्रकार से अपना अपघात करता देखते हैं, तब हमारे मन में क्रोधाग्नि भड़क उठती हैं। क्रोध का यह भाव स्थायी है, जो अनुकूल समय पाकर जागृत हो गया है। किंतु यदि वह व्यक्ति इससे पहले भी हमारा निराटर कर चुका है तो उसका स्मरण आते ही हमारा क्रोध द्विगुणित हो जाता है। यह स्मरण ही संचारी या व्यभिचारी भाव है। यह हमारे क्रोध को बढ़ाकर स्वयं लीन हो जाता है।

ये संचारी भाव तैतीस है: जैसे, निर्वेद, ग्लानि, शका, श्रम, धृति, जडता, हर्ष, दैन्य, उप्रता, चिता, त्रास, श्रस्या, श्रमर्ष, गर्व, स्मृति, मरण, सद, स्वप्न, निद्रा. विद्योध, श्रीडा, श्रपस्मार, मोह, मित, श्रलसता, श्रावेग, तर्क, श्रवहित्था, व्याधि, उन्माद, विधाद, श्रौत्सुक्य श्रीर चपलता।

उपर्युक्त तैतीस संचारी या व्यभिचारी भावों से यह नहीं समभना चाहिए कि संचारी भाव केवल तैतीस ही हो सकते है। तैतीस तो उपलक्षणमात्र हैं। इनके सहारे, इन्हीं से मिलती जुलती और भी मानसिक कियाएँ हो सकती है, और यदि वे भी स्थायी भाव का परिपोप करनी हो तो उन्हें भी संचारी भाव कहा जा सकता है।

स्थायी भाव, अनुभाव और संचारी भावों का वर्णन हो चुका। काव्य के आत्मा रस की निष्पत्ति इन्हीं से होती है। भाव ऋौर इन संब में स्थायी भाव प्रधान हैं ऋौर शेष सब रसनिष्पत्ति स्थायी भाव को रस की अवस्था तक पहुँचाने में सहायक होते है। भावों की उक्त विवेचना साहित्यिक रसास्वादन की अपेत्रा मनोविज्ञान की विश्लेषणा से अधिक संबंध रखती है: और हमें इस दोत्र में भी अपने आचार्यों की वहीं, हर वात को अति तंक पहुँचा देने वाली प्रवृत्ति काम करती दृष्टिगत होती है, जो सदा से स्थूल तत्त्वों की श्रपेत्ता श्रमूर्त वस्तुत्रों मे श्रपना वैभव दिखाती आई है और जिसे बाल की खाल निकालने की कुछ चादत सी पड़ गई है। भावों के विवेचन में सचारी भावों का समावेश तो युक्तिसंगत हो सकता है, किंतु विभाव श्रौर श्रनुभावों को भी—जिनमें बहुत से शारीरिक चेष्टामात्र है—भावों की श्रेणी में एक जगह बैठाना भाव शब्द के अर्थ को आवश्यकता से अधिक व्यापक बना देना है। यहाँ तक हमने साहित्य के भावपत्त पर विचार किया है। अब हमे साहित्य के उस पन्न पर विचार करना है, जिस के द्वारा हम साहित्य के भावपन को प्रकाशित करते हैं; इसी को साहित्यशास्त्री कलापक्ष के नाम से पुकारते हैं।

## साहित्य का कलापक्ष 🛩

यह स्पष्ट है कि जिस प्रकार एक साहित्यिक रचना को सौंदर्य-विभूषित करने के लिए उसके भावपत्त का रमणीय तथा रागात्मक होना आवश्यक है, उसी प्रकार उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसके कलापत्त का भी रुचिर तथा भावात्मक होना वांछनीय है। किंतु कलापत्त पर विस्तृत विवेचन करने से पहले उसके विषय में कतिपय सामान्य बातें जान लेना आवश्यक है।

भेरे यस में एक विचार आया है; मैं लाच्णिक सकेत द्वारा ऐसा ं ही साव आपके मन 'मे उत्पन्न करता हूँ, अथवा कलापच की यो कहिए कि में अपने विचार को आपके मन तक उत्थानिका पहुँचाता हूँ। भाषा का यही काम है; यह लिखी जा सकती है छोर केवल कथित रूप से भी रह सकती है। कितु दोनों ही परिस्थितियों में यह केवल भाषामात्र हैं; इसे हम साहित्य नहीं कह सकते। अव मान लीजिए, मेरे गत में एक यनोवेग स्राया, जो या तो एक रागा-न्वित विचार है, अथवा एक ऐसी भावना है, जिस मे एक विचार विशेष की अस्पष्ट पुट है; मैं इसे लिखित संकेतो द्वारा आपके मन तक पहुँचाता हूँ; इस आपा का नाम साहित्य हैं। अब, यदि इसमें मेरा प्रमुख लच्य विचार है, अर्थान् अपनी रचना द्वारा से आप तक अपने विचार पहुँचाना चाहता हूँ, श्रीर मनावेगी का काम केवल उन विचारों को रोचक अथवा रागमय वनानामात्र हैं, तो मेरी रचना साहित्य की वह कोटि होगी, जिसे हम इतिहास अथवा आलोचना कहते हैं। इसके विपरीत यदि उसमें मनोवेगों की प्रधानता हुई और ,सको सुन या देखकर आपके मन में उठने वाले विचार, भावनाओं से उत्पन्न होने वाले हुए, तो वह रचना कविता अथवा आख्यान च्चादि वहाएगी। अव, प्रश्त यह है कि मै आप तक अपने विचार कैसे पहुँचाता हूँ।

अपने प्रतिदिन के व्यवहार में हम अपने मनोवेगों को स्फुरित करने वाली वस्तुविशेष को दूसरे व्यक्ति के हाथ में सौंप कर उसके मन में अपने जैसी भावनाएँ उत्पन्न कर सकते हैं। मान लीजिए, एक कमल-पुष्प के सौंदर्य को निहार हमारा मन सौंदर्य-मावनाओं से भर गया है; हम अपने मित्र के मन में भी उसी प्रकार के मनोवेग उत्पन्न करने के लिए उस पुष्प ही को उसके हाथ में रख देते हैं। किंतु कलाओं में इस प्रकार भावाभिव्यक्ति नहीं की जा सकती। यहाँ हमे अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए अप्रत्यच् उपायों को व्यवहार मे लाना होता है। भावप्रकाशन के इन सभी उपायों का साहित्य के कलापच में अंतर्भाव है।

हम देख चुके है कि मनोवेगों की उत्पत्ति उनके विषय मे बातचीत करने, वाद्विवाद चलाने अथवा उनकी विश्लेप्णा से नहीं होती। इसके लिए हमें उन उन मनोवेगों को गुदगुदाने वाले मूर्त द्रव्यों को उपस्थित करना होता है; ऋौर यह काम हमारी कल्पनाशक्ति पर त्र्याश्रित है। किंतु इस कल्पनातत्त्व के समान रूप से विद्यमान रहने पर भी मनोवेगों को स्फुरित करने के अन्य अगुगित साधन हो सकते है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक कवि त्राप के मन मे कर्मल के सौदर्य की भावना उत्पन्न करना चाहता है। वह इस काम की श्रापके समुख कमल का ऐसा सजीव वर्णन करके कर सकता है, जिसमे उस पुष्प के ऐंद्रिय तत्त्व, अर्थात् रूप, विन्यास, आकार तथा सुगंध का चित्रण हो, वह इस के लिए श्रापके समुख ऐसे विचार तथा मनोवेग भी प्रस्तुत कर सकता है, जो उस पुष्प को देख कर स्वभावतः एक युवक के मन में उठते हैं, जैसे यौवन का रंग, आशा की चमक, सौंदर्य का ऋभिमान, श्रोर वह चाहे तो श्रापके संमुख कमल को देख श्रपने मन मे उत्पन्न हुए निर्वेद भाव को रख सकता है, जिसकी उत्पत्ति कमल की, श्रथवा दूसरे शब्दों मे, सौदर्यमात्र की श्रनित्यता से होती है। कमल के विषय में आपके मन में रागात्मक माव उत्पन्न करने के लिए इन तीनों उपायों में से वह किव कौन सा उपाय काम में लाता है, यह बात नितरा उसकी अपनी मानसिक वृत्ति पर निर्भर है। श्रीर इसका दूसरे शब्दों में यह निष्कर्प निकलता है कि साहित्य का कलापक्ष ठोक चैसा ही होता है, जैसा कि साहित्य के रचयिता की अपनी मनोवृत्ति ।

पक वात और; हमने अभी कहा था कि सनोवेगों की उत्पत्ति अनके विषय ने वातचीत करने, वाद्विवाद चलाने अविरूपमयी भाषा

प्रात्तिक्ष्यमयी भाषा

व्यवहार की सामान्य साषा से सिन्न प्रकार की होती

है। जिस प्रकार सनोवेगों के तरंगित होते ही हसारा आत्मा वाह्य संसार से पराड्मुख हो आत्मप्रवण हो जाता है, उसी प्रकार मनोवेगों को व्यक्त करने वाली भाषा भी स्वयमेव वाह्य विस्तार से उपरत हो अपने घनरूप में सकुचित हो जाती है। जिस प्रकार हम अपनी केंद्र-प्रतिगामिनी शक्ति के द्वारा इद्रिणें में से होकर कमलादि बाह्य पदार्थी को रचते, देखते, उन पर रोते श्रीर हँसते है, उसी प्रकार अपने भावीं को व्यक्त करने के साधनरूप भाषा के चेत्र में भी हम अपनी इन दोनों शक्तियों के द्वारा भाषा के दैंनिक प्रयोगों के बाह्य चेत्र में जाते और फिर ज्ञात्मा के अंतर्मुख होने पर भाषा के भावनिवद्ध संकुचित, किंतु पहले से कहीं अधिक उत्कट, आतरिक चेत्र में लौट आते हैं। इस प्रक्रिया का प्रत्यच परिगाम यह होता है कि हमारे दैंनिक व्यवहार मे आनेवाली भाषा की अपेचा हमारी साहित्यिक भाषा कहीं अधिक सगीतमय और इसीलिए सुसंवद्ध तथा सुनियत्रित होती है। इसमे व्यावहारिक भाषा की भाँति अनावश्यक शब्द नहीं पाए जाते; कलाकार की दृष्टि अना-वश्यक, अथवा जिन शब्दों को तज कर काम जल सकता है, उन पर न पड़ केवल साहित्यिक अथवा मनोवेगों के आत्मभूत शब्दों पर ही पडती है, और वह उन्हीं शब्दों को अपनी रचना में स्थान देता है। शब्दजाल से वचने की उसकी यह प्रवृत्ति, जिसे हम साहित्यिक संचेप भी कह सकते है, इतनी अधिक वढ़ जाती है कि वह कभी कभी—और महाकवि तो सदा ही, बहुत अधिक—एक वर्ण्य विषय

के साथ संबंध रखने वाले अनेक तत्त्वों तथा भावों को मुखरित करने के लिए कोई एक ऐसा शब्द छाँट निकालते हैं जो दीपक की भाँति अकेला ही उन सब भावों को टिमटिमा देता है। उदाहरण के लिए, मृत्यु वो और उसके साथ संबंध रखने वाले संज्ञा भाव तथा पुनर्जन्म आदि के अगणित भावों को एक कि "मृत्यु" न कह उसे "निद्रा" इस नाम से पुकार कर अभिन्यक्त कर देता है। जिस कि मे थोड़े शब्दों से बहुत अधिक अर्थ को प्रकाशित करने की यह शक्ति जितनी ही अधिक है वह उतना ही चतुर कलाकार माना जाता है।

जहाँ हमारे आत्मा की केंद्रानुगामिनी शक्ति हमारे आत्मा में हुँ और उसके साथ हमारे आत्मप्रकाशन, अर्थात् हमारी कवीय भाषा का भाषा में संकोच श्रथवा नियंत्रण उत्पन्न करती है, श्रात्मिक रहस्य वहाँ वह ज्ञानेद्रियों द्वारा बाहर जा, वहाँ फैल कर पतले पड़े हुए आत्मतत्त्व को अतर्भुख करके उसे घन तथा साद्र भी बनाती है; श्रौर साथ ही उसकी प्रकाशनसामग्री भाषा को भी, जो दैनिक व्यवहार मे त्रा, फैलकर पतली सी, निर्जीव सी हो जाती है— अतर्भुख करके घन तथा मूर्त बना देती है। जो भापा प्रतिदिन के सामान्य व्यवहार में "नाम" अथवा "शब्द" के रूप मे तरल थी, एक अस्पष्ट शब्दरूप थी, वही श्रव साहित्य के रागचेत्र में श्रा, श्रात्माभिमुख हो मूर्त बन जाती है, श्रर्थात् अब कमल के सौंदर्य का वर्णन प्रतिदिन की सामान्य भाषा में न कर उसकी श्रमिव्यक्ति ऐसे शब्दों द्वारा की जाती है, जो कमल तत्त्व के प्रतिरूप है, उसकी प्रतिकृति हैं; श्रीर जिस प्रकार कमल को देख भावुक द्रष्टा के मन में अगिएत भावनात्रों की लड़ी चल पड़ती है, उसी प्रकार कवि द्वारा प्रयुक्त उसके वाजक घनीभूत एक राज्द को पढकर पाठक के मन में वाच्यार्थ के साथ साथ लाज्ञितक तथा व्यंग्य अर्थों की शृंखला वैंध जाती है; और इस

प्रकार कवि का एक शब्द ही सामान्य पुरुषों द्वारा प्रयुक्त हुए सहस्रों शब्दों से अधिक अर्थे का चातक वन जाता है। ध्यान से देखने पर ज्ञात होगा कि जिस प्रकार एक जलाकार थाय के चेत्र में, अनवरत क्ष से होने वाले अगिंगत पर्ववर्तनों के समष्टिलप इस संसार में से, परिवर्तन के किली एक विदु को ले उसी मे जीवन का आदर्श प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार वह कलाएच में आ, अगणित शब्दी की समिष्ट में से ऐसे राव्य हुँड निकालता है, जो अपने आदश्य के साथ तदाकार होने के कारग उसे पाठक के संमुख मूर्तकप में उपस्थित करते हैं; और वह भौतिक कमल के संमुख न होने पर भी उसका उसी रूप से दर्शन करने लगता है और भौतिक कमल को अपनी आँखों सं देखते पर जो भाव उसके मन मे संचरित हो सकते थे, उनकी अपेदा इस वासनामय कमल को देख उसके मन में कहीं अधिक भाव उत्पन्न होते है और ये उनकी अपेचा कहीं अधिक सुखमय भी होते हैं।

रावदों की इस अनेकार्यवोधिनी शिक्त को हमारे साहित्य शास्त्रों ने अभिधा, लक्षणा और व्यंजना इन तीन भागों सविश्वन करके, लच्चणा के उपादानलच्चणा, लच्चणाच्चणा, सारोपा, साध्यवसाना आदि चौतीस भेद व्यंजना के अभिधामूलक और लच्चणामूलक ये वो प्रमुख भेद; और आर्थी व्यंजना के वाच्य, लच्च और व्यंग्य इन तीन प्रकार के अर्थी के कारण. अनेक भेद किए हैं। अर्थ का उक्त विश्लेपण और वर्गीकरण शब्दशास्त्र की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वशाली होने पर भी साहित्य के रसास्वाद के लिए इतना अधिक उपयोगी नहीं है; इस लिए हम इस विश्लेषण में न पड इतना ही कहेंगे कि इस सवका मूल साहित्यक शब्दों की उस घनता, साइता तथा आदर्श हपता

में है, जो आत्मा के रागान्वित होकर आंतर्मुखी होने पर अर्थ और शब्द में उत्पन्न होने वाली तदाकारता से उत्पन्न होती है।

साहित्य के मूळ तत्त्व आत्मानुराग का श्रीर उससे स्वाभाविक —

भाषा की शुद्धता, निदर्शन हृद्रत कर लेने पर यह वताना श्रावश्यक नहीं

तिवता यथार्थता

श्रीर श्रिभव्य
जकता

पर किव के शब्दों में शुद्धतां (correctness)

नियतता, (precision) यथार्थतां (appropriate-

ness) और अभिन्यंजकता (expressiveness) स्वयमेव आ जाती है। एक सच्चे साहित्यकार को, रागों के द्वारा उसके आत्मा के अनुरक्त हो उठने पर, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए कोषों से शब्दनहीं दूँ ढने पडते, उसे प्रयुक्ताप्रयुक्त के भमेले में भी नहीं पडना पडता, उसे साहित्यशास्त्रियों के द्वारा उद्भूत किये गए अन्य सिद्धातों से भी परिचित नहीं होना पड़ता; उस समय उसकी जिह्वा पर स्वयमेव उचित शब्द नाचने लगते हैं, या यों कहिए कि उसके द्वारा उद्भावित किए जीवन का आदर्श, अर्थात् उसकी रचना का भावपच—स्वयमेव आत्मानुरूप शब्द-आदर्श को, अर्थात् कलापच को हूँढ लेता है। उस समय उसके शब्द स्वयमेव सांकेतिक, प्ररोचक और उद्दीपक बन जाते हैं।

हमने अभी कहा था कि एक यथार्थ किव विश्व में अविरतरूपेगा पूर्व तत्व और परिवर्तनमाला का नाम सचा जीवन है—िकसी एक कड़ी को पकड़ उसी में जीवनसमिष्ट को प्रतिरूपित करके हमारे सामने ला खड़ा करता है—और उसकी इसी किया को हम किवता आदि के नाम से पुकारते हैं। उसके द्वारा भौतिक जगत् में से, उद्भावित किया हुआ जीवन का यह आदर्श अपने को प्रकाशित करने के लिए, सपिद, शब्द के सूदम पट पर प्रतिफलित हो जाता है, जो पट, जगत् अर्थात् अर्थ के साथ साथ उसी के समान सदा से अविच्छित बना बला जाता है। वस, एक चतुर कि का सब से बड़ा काम है, स्थूल तह में के आद्र्श को और इसी का एएशिमाधिक नाम अर्थ है—और स्कृष्टम शब्दमय जगत् के अपर पड़ने दाले उसके प्रतिचित्र की अपनी वाणी अथवा लेखनी हारा जगत् के संमुख ला उपस्थित करना।

उक्त तत्त्व के हृद्गत होते ही हमें इस बात की उपलिध्य हो जाती शब्द श्रीर श्रर्थ की श्रिवभाज्यता है कि जिस प्रकार हमारा बाह्य अर्थभय जगत मूलरूप से एक अविभाज्य है, अर्थात् व्यक्तिरूपेण पृथक् पृथक् होने पर भी समष्टिरूपेण वह सारा अनविन्छन्न

पृथक् होने पर भी समष्टिक्षेगा वह सारा अनवच्छित्र एक है, उसी प्रकार उसका अनुरूपी शब्दजगत् भी एक एक शब्द की दृष्टि से पृथक् पृथक् होने पर भी शब्दधारा की दृष्टि से अविभाज्य है, अर्थात् जिस प्रकार कवि के द्वारा उद्घावित जीवन-आदर्श एक अखंड वस्तु है, उसी प्रकार उस जीवन का अनुयायी शब्दपट भी एक ऋखड वस्तु है। इसी तत्त्व के आधार पर हमारे प्राचीन दर्शनकारों तथा वैयाकरणों ने जहाँ व्याख्येय बाह्य जगत् को अखड माना है, वहाँ उसके अनुरूपी, उसकी व्याख्या करने वाले शब्दरूप वेद भगवान् को भी नियतानुपूर्वीसहित नित्य माना है। जिस प्रकार हम सृष्टि के आदि कवि भगवान् की रचना के भावपत्त, अर्थात् वाह्य जगत् में किचित् परिवर्तन करते ही उसके सौंदर्य को खिडत कर देते हैं, जिस प्रकार हम एक सुरूप रमणी के केशपाशों को सिर से , उतार उन्हें उसकी जँघाओं पर चिपका देने पर उस रमणी को रमणी से रीछ में परिवर्तित कर देते हैं, इसी प्रकार इस भावपन्न का व्याख्यान करने वाले शब्दरूप वेद की आनुपूर्वी में किंचित भी भेद डालकर हम उसकी स्वारिसक रिसकता को भग कर देते हैं। ठीक यही बात हम एक महान किंव की रचना के विषय में कह सकते हैं।

जिस प्रकार कालिदास की रचना का भावपत्त अखड है, जिस
थयार्थ किवता का
अवदर्श अट्ट एक है, उसी प्रकार भाव का अनुक्पी उस
अनुवाद क्यों नहीं
होता
जिस पर उसके द्वारा खींचा हुआ जीवन का आदर्श

प्रतिबिंबित हुआ है-एक अखड तथा अटूट पट हैं। जिस प्रकार कालिदास के शकुतला नाटक में आप उसके भावपत्त में लेशमात्र भी भेद डालकर उसके स्वाभाविक सौंदर्य को नष्ट कर टेगे, उसी प्रकार उसके भावपन्न को प्रतिफलित करने वाली उसकी शब्दानुपूर्वी में भी त्राप नाममात्र का परिवर्तन करके उसके सौंदर्य को खंडित कर देगे। अर्थ और शब्द की इस तदातमता के कारण ही एक यथार्थ किव की रचना का अन्य भाषा में अनुवाद नहीं किया जा सकता। इसलिए जब हम महाकवि भद्दवाण की अनुपम गद्यरचना कादवरी का किसी अन्य भाषा में अनुवाद पढते हैं, तव हमारे समुख उसके भावपन्न का ककाल बड़ी ही करुण दशा में आ उपस्थित होता है। प्रातः श्रौर सायं समय के वे वर्णन, जिन्हे पढ़ हमारे श्रात्मा से एक साथ विविध रंगों श्रौर श्रनुरागों की पिचकारियाँ छूटने लगती थीं, अब निर्जीव, नीरस और उखड़े-पुखड़े दीख पडते हैं। इसी प्रकार जब हम अमे जी के महाकवि शेक्सपीश्रर की अनुपम रचनाओं को हिंदी आदि के अनुवाद में पढ़ते हैं, तब हमें उनकी सहस्रों विशेषतात्रों में से एक का भी आभास नहीं होता और हम कह उठते हैं कि क्या इन्हीं थोथी रचनात्रों के श्राधार पर इन्हें विश्व के दो

या तीन कृतियों ने से एक वताया जाता है। आप अनुवाद करते समय रचना के सावपन्न को तो हिलाते ही है, उसके कलापन्न को तो आप समृल ही तोड़ फें फेंने हैं।

जव हस राव्य और अर्थ की इस दार्शनिक अविभाज्यता को भली-भॉित हद्गत वर लेते हैं, नव साहित्य-शाम्त्रियों का यह सिद्धांत हमारी समक्त में सहज हो च्या जाता है कि शब्दों का अपना स्वतन्त्र अर्थ कोई नहीं हैं, और वे परस्तरोद्दीपन (interinanim-शब्दों का परation or interpenetration ) अथवा परस्पर-स्परोहीपन ग्रोर/ प्रवेश के द्वारा ही—ग्रर्थात् वाक्य मे ज्ञानुपूर्वीविशेष परस्पर प्रवेश के साथ रखे जाने पर ही ऋर्थ को व्यक्त करते हैं, त्रानुपूर्वीविशेषों में रखे हुए एक ही अर्थ को नहीं, अपितु अर्थों की श्रगणित विधाओं को व्यक्त कर सकते हैं। जिस प्रकार एक स्थूल अर्थ की, दूसरों अर्थों के नितान अभाव में, स्वर्तत्ररूपेण सत्ता नहीं कही जा सकती, इसी प्रकार एक शब्द की भी अन्य शब्दों के अभाव मे स्वतंत्र अर्थान् अर्थमयी सत्ता नहीं सोची जा सकती। जिस प्रकार चित्रकार का एक विदु अन्य विदुओं के अभाव मे निर्थक होता है, उसी प्रकार साहित्यकार का एक शब्द भी अन्य शब्दों की अनुपन्थिति में सुतरां निरर्थक हो जाता है। श्रौर जिस प्रकार चित्रकार के विविध विद्र, क्रमविशेष मे विन्यम्त होकर ही आकारविशेष को अभिव्यक्त करते है, उसी प्रकार एक सुकवि का शब्दजगत् भी आनुरूवीं विशेष में विन्यस्त होकर ही अर्थविशेष को अभिव्यक्त किया करता है । इस ं लिए एक सुकवि की रचना में पदों की सगित के साथ साथ वाक्यों की संगति भी छनिवार्य रूप से हुआ करती है।

कहना न होगा कि कलापक्ष को सुरूप बनाने में शब्दों की

और शब्दविन्यास की प्राकृतिकता तथा स्वा-कविता और भाविकता आवश्यक वस्तु हैं। ये दोनो वातें साहि-शब्दविन्यास त्यिक पुरुष की आतरिक स्वामाविकता पर निर्भर हैं। यदि वह कलाकार स्वयं प्रकृतिप्रिय है, यदि उसके भावों मे च्चीर घ्यांतर तथा बाह्य जगत् मे अनुरूपता है तो वह अनुरूपता उसके शब्दों में स्वयमेव प्रतिफलित हो जाती है, श्रौर हमें उसकी रचना को पढते समय कहीं भी नहीं रुकना पड़ता; उसमें हम अप्रतिहत हो वहे चले जाते हैं। इस तत्त्र को ध्यान मे रख जब हम महाकवि कालिदास के रधुवंशातर्गत श्रजविलाप को पढते है, तब हमें उसमें स्वयं प्रकृति रोती दीख पडती है, रघुवश का शब्द शब्द रोता सुनाई पडता है; कालिदाम और अज दोनों एक हो रोते दिखाई पडते हैं। श्रीर जब हम इस दृष्टि से उनके शकुतला नाटक में प्रवेश करते हैं, तब हमे वहाँ आश्रम का पत्ता पत्ता, वहाँ के पशुपत्ती, यहाँ तक कि उस खंड की सपूर्ण समिष्टि शकुंतला और दुष्यत के साथ एक ही प्रेमह्रपक की ओर अवसर होती दीख पड़ती है। विश्व प्रेम के उस कथानक को खड़ा करते समय महाकवि की जिह्वा पर वे ही शब्द उतरे है, जो स्वयं प्रेम के प्रतिरूप है और जो तपस्वियों के आश्रम में प्रेमदीचा लेने वाले दुब्यंत और शक्तंतला की नाई अपने आप भी प्रेम मे पगे एक दूसरे के साथ सगत होकर विन्यस्त हुए पडे है। कलापच का यही रुचिर परिपाक हमे महार्काव तुलसीदास तथा शेक्षवीत्रर की रचनात्रों में उपल्व्य होता है।

किसी रचना में प्राकृतिकता तथा स्वाभाविकता होने पर यथार्थता स्वयमेव आ जाया करती है। हम अपने आधुनिक हिंदी कवियों को अप्रेजी तथा वगला कविता का विवेकशूल्य अनुकरण

करने की कुननृत्ति के कारण एक असहा दोष से प्रस्त • साहित्य की हुआ पाते हैं। इनमें से मैथिंलीशर्य, पत तथा प्रसाद स्वाभाविकता श्रीर जैसे कतिपय सुकवियों को छोड़ शेष सभी की रचनाएँ ययार्थता अशकृतिकता, अस्वाभाविकता तथा अयथार्थता मे फॅसी पड़ी है। इनसे से वहुतों से प्रतिभा का लेश नहीं, सूचमदर्शिता का नाम नही, फिर दार्शनिक दृष्टि का तो कहना ही क्या। जहाँ हृदय में तत्त्वज्ञान से उत्पन्न हुई विशद्ता तथा गंभीरता नहीं, वहाँ सची रागात्मक दृष्टि उत्पन्न ही कैसे हा सकती है। कविता को सृजन करने वाले इन सब तत्त्वों के अभाव में इनमें से बहुसंख्यक कविंमन्य कही अंग्रेजी की नकल कर और कहीं बगला अथवा मराठी की नकल कर जनता के समुख ऐसे बेसुरे राग अलाप रहे हैं, जिनका न कोई सिर है और न पैर। जिधर देखो उधर ही चालू प्रेम की चीख है और नुमायशी अग्निब्वाला की चौंध है। इस प्रकार के किव हृदय की छोटी सी चिनगारी को शब्दाइंबर द्वारा जनता के संमुख ज्वाला बना कर रखते है। वे कुत्रिम प्रेम को कबीर, खींद्र तथा शैले का प्रेम बना कर दर्शात है, इनकी रचनात्रों में जहाँ शब्दों का मारी आटोप और आडंबर है, वहाँ श्रंग्रेजी तथा बगला से उधार ली हुई नई नई लाचिंगिकतात्रों का विडंबन भी है। हृदयगांभीर्य न होने के कारण ये लोग तुच्छ सी वात पर चीख उठते और अपने पाठकों तथा श्रोताओं को अपनी चीख के द्वारा प्रभावित करना चाहते हैं। हिंदी साहित्य की वर्तमान मे सब से वड़ी आवश्यकता उसके रचयिताओं मे यथार्थता को उत्पन्न करना है। यथार्थता के होने पर सामान्य शब्द भी सजीव वन जाते है, और उसके अभाव में शब्दों का ओजस्वी आटोप भी ढोल की पोल रह जाता है।

कलापक्ष के इन सब तत्त्वों के साथ साहित्यिक रचना में

एकता में
कलापंत्र के
संव गुर्गों का
ग्रतमीय
कालिदास
गुलसीदास

पकता अथवा सामंजस्य का होना आवश्यक है। इसके अभाव में कोई भी कलातत्त्व परिपूर्ण नहीं हुआ करता। साहित्य की सब विधाओं में इसकी समान आवश्यकता है। मान लीजिए, आप की रचना का प्रमुख ध्येय बुद्धितत्त्व अर्थात् विचारों को जागृत करना है; तो उसमें यह आवश्यक है कि पाठक को एक ही परिणाम की ओर अपसर किया जाय, यदि आपको रचना एक महाकाव्य अथवा खंडकाव्य है

तो उममे गौग कथात्रों तथा घटनात्रों को मुख्य कथा का परिपोषक बनाते हुए उसी एक का परिपाक करना चाहिए, यदि आपकी रचना श्रात्माभिव्यंजिनी गीति है तो उसमे एक ही मनोवेग को प्रधानता देनी चाहिए, और यदि आप की रचना एक उपन्यास है-जिसमें अनेक पात्रों, घटनाओं, तथा कथानकों का समावेश है-तो उसमें भी-आप को प्रधान नायक तथा नायिका की कथा को प्रधान बनाना चाहिए और गौए पात्रों तथा कथानकों के द्वारा उनकी पृष्टि करनी चाहिए। विचारों को उद्बुद्ध करने वाली ऐतिहासिक रचनात्रों मे एकता अथवा सामंजस्य उत्पन्न करना सहज है, कितु महाकाव्यों तथा उपन्यासों में इस का निमाना किंचित कठिन हो जाता है; क्योंकि इस कोटि की रचनां के द्वारा कलाकार विश्व के वहुविध तथ्यों श्रीर मानव जगत की बहुरूप भावनात्रों को व्यक्त किया करता है। भावपन्न श्रीर कला-पच दोनों की यह एकता हमें महाकवि कालिदास, वुलिसीदास तथा शेक्सपीश्चर की रचनात्रों में श्रात्यत ही किचर रूप में संपन्न हुई दृष्टिगत होती है। तुलसीदांस ने अपने मानस में जगत् के जितने रूप और मेंनुष्य के जितने भावों का चित्रण किया है, उतना संभवतः किसी ही कविं ने किसी एक रचना में किया हो। हमें यहाँ प्रकृति के प्रायः सभी रूप

श्रौर मानवजगत्के प्रायः उभी भाव कंघे से कंघा भिड़ाकर खडे दीखते हैं। कितु यह सब कुछ होने पर भी उन्होंने अपनी रचना का प्रमुख ध्येय श्रीराम के प्रति श्रद्धा श्रीर प्रेम के भाव को बनाया है। रामायण के सभी कथानक और उसमें आने वाली सभी घटनाओं का प्रमुख लद्य शीराम के र्रात प्रेय को चिर्जीकी वनाना है। बाह्य जगत् का चित्रण करते हुए भी उसका आंतरिक जगत् के साथ सामंजस्य स्थापित करके ये महाकवि इव दोनो जगतो का रामक्रप चरम चिति मे ऐसा सुद्र समन्वय करने हैं कि कहते नहीं वनता। ब्रह्मा, विष्णु त्रीर महेश के मुँह बड़े बड़े विविधविषयक उपाख्यान कहला उन्हें अत में 'हे उमा, यह सब श्रीराम ही की माया का प्रताप है' इस एक वाक्य द्वारा स्थृल घटनाजगत् से भावसय जगत् मे ले जा गोस्वामी तुलिधास जी ने भाव और कलापच की एकता का लोकोत्तर चमत्कार दिखाया है। एकता की ऐसी ही दिव्य विभूति हमे अभेजी के महाकवि श्री शेक्सपीयर की रचनाओं में प्राप्त होती हैं। उदाहरण के लिए, उनके रोमित्रो ऐड ज्लियट नामक नाटक को लीजिए। सारे नाटक मे यौवन त्रोर अनुराग का साद्र समीर वह रहा है। क्या भाषा, क्या परिस्थित क्या श्रक श्रोर क्या दृश्यविवान, —ग्रीष्म की वह प्रेमनिर्भर श्रधे-रात्रि, जब कि स्वय प्रकृति सर्वात्मना पुलकित हो, खडी, किसी स्रोर एक-टक निहार रही थी, वे आकाश में तैरने वाले विजलीभरे वादल, सभी का अवसान इस नाटक में एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने वाले अनुराग को परिपक वनाने मे है। उन्होंने अपने मिड समर नाइट्म ड्रीम, ऐज यू लाइक इट, टेम्पेस्ट, श्रीर किंग लिवर नामक नाटको में भी एकता का ऐसा ही सुदर निदर्शन किया है।

किसी रचना के भावपक्ष और कलापक्ष दोनों में समानरूप

से एकता तभी आ सकती है, जब कि उसके एकता का मूल कर्ता में बुद्धितत्त्व, करूपनातत्त्व और समवेदना के भाव पूर्ण रूप से विकसित हो चुके हों और वह अपनी व्यापिनी अतर्रेष्ठ से जीवन को समष्टि में देख एक साथ प्रतीप प्रवृत्ति वाले अनेक पात्रों की कल्पना कर सकता हो, उनके पारस्परिक सबंध को देख सकता हो, उनमें कौन मुख्य है और कौन उसके परिपोषक, इस बात को समम सकता हो, संदोप में जीवन की सकुल (complex) परि-रिथित को एक निगाह में निहार सकता हो, और अत में इन सब वातों को तदनुरूप सित्तम भाषा में व्यक्त कर सकता हो। किसी भी कला को पूर्ण रूप से प्रभावोत्पादक बनाने के लिए उसमें उक्त बातों का होना आवश्यक है, फिर साहित्यकला का तो कहना ही क्या।

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि रचना के इस एकता नामक गुण में उसके अन्य सभी गुण आ जाते हैं; क्योंकि एकता, पूर्णता, पूर्णता, व्यवस्था तथा संवादिता आदि के विना व्यवस्था, किसी भी रचना में एकता की उपपत्ति असंभव है। सवादिता किसी रचना को पूर्ण कहने से हमारा यह तात्पर्य है कि उसमे सभी आवश्यक तत्त्वों का समावेश है, उसमे कोई बात बीच में नहीं छूटी है स्रोर नहीं किसी स्त्रनावश्यक तत्त्व का उसमे समावेश हो पाया है। नाटक के समान अनेक पात्रों तथा घटनाओं के वर्णन में भी पूर्णता का होना आवश्यक है श्रीर गीतिकाव्य के समान एक भाव को व्यक्त करने वाली रचना में भी इसका होना वाछनीय है। कवि की अंतर्रेष्टि में पूर्णता आबे ही उसकी रचना में इयत्ता आ जाती है; आवश्यक वातें उससे छूटती नहीं Dir हिना र क वा में को उस ना. इ. शा. काया में स्थान नहीं मिलता।

क्यवस्था से हमारा आक्रम रंजंता के विभिन्द भागों को

सार्यंत्रस्य के स्वाध एक दूसिर के समीप संनिहित
व्यवस्था करने से हैं। कथानक अथवा घटना की पराकोटि
(climax) अनिवार्य रूप से यह नहीं चाहती कि रचना के अंत तक
पाठक अथवा द्रष्टा के सनोवंग उत्तरोत्तर उत्कट होते चले जाएँ और
अंत से उनका परिपाक हो। इसके विपरीत बहुत सी उत्कृष्ट रचनाओं
में यह पराकोटि रचना के अवमान से कुछ पहले हो चुकी होती है
और रचना के अंतिम प्रकरण से पाठक अथवा द्रष्टा का मनोवंग
शतैः शनैः शात होता जाता है। शेक्सपित्रर के दुःखांन नाटकों में
पराकोटि का यही निधान मिलता है।

संवादिता से हम मासगिकता तथा प्रस्ताबौचित्य के साथ साथ अन्य वहुत सी बातें समितित करते हैं। एक संवादी रचना मे न केवल अप्रासंगिक बातों का निराकरण किया जाता है, अपितु ऐसी बहुत सी प्रासंगिक वातों को भी छोड दिया जाता है, जो घटना के चानुकृत होने पर भी या तो मनोभावों मे विरोध उत्पन्न करती हों अथवा अपनी उपस्थिति से रचना के भावनासंबधी प्रभाव को निर्वेत बनाती हो। रचना मे सवा-विता उत्पन्न करने के लिए कभी कभी कलाकार ऐतिहासिक तथ्य की सीमा को लॉघ उसके विपरीत चला करना है। वह अपनी रचना की प्रमुख धारा को ध्यान मे रख उससे सबध रखने वाली वहुत सी ऐतिहासिक घटनायों में, उनमें प्रमुख कथा के साथ अनुकूलता उत्पन्न करने के लिए- बहुत सं परिवर्तन भी कर डालता है। इस संवादिता की संपत्ति के लिए ही कवि लोग विविध प्रकार के छंदों का प्रयोग करते हैं क्कोर करते दिन्दी सार्थं सबध रखने वाली बहुत सी श्रन्य वार्तोहेंने यथ्रीजित्ताकहिछाँट किया करते है। यदि हम विशुद्ध इतिहास की दृष्टि से शेक्सपीग्रर के लिएंट्रनी एड क्रियोपेट्रा नामक नाटक को पहें तो संभव है इसमे हमें बहुत से कालविरोध तथा अन्य प्रकार के दोव मिल जाएँ; कितु महाकवि ने अपने उद्देश्य, अर्थात् पाठकों तथा भे चकों के आतमा मे रस की निष्पत्त के लिए ऐतिहासिक उपकर्गों की जिस मात्रा में आवश्यकता हुई है इतिहास से उतने ही लेकर बस कर दिया है और उन सब को, अपने लच्यभूत रस काः परिपाक करने के लिए इतिहास से भिन्न प्रकार के उपकरणों मे ऐसा भिला दिया है, जैसे साग में मसाला मिला दिया जाता है। हमारे लिए सुप्रत्यच् नर और नारी की विप तथा अमृतभरी प्रणय-लीला को उन्होंने एक विशाल ऐतिहासिक रंगभूमि के अदर स्थापित करके उसे विराट् बना दिया है। हृदय के विष्तव के पश्चात् राष्ट्रविसव उठ खडा होता है; प्रेमद्वद्व के साथ एक वधन मे वॅंघे रोम मे पारस्परिक युद्ध की तैयारी होती है। एक अगर क्लियोपेट्रा के विलास-भवन में वीणा बज रही है श्रौर दूमरी श्रोर सुदूर समुद्र तट से मैरव की सहारमेरी उसके साथ स्वर मिलाकर श्रोर भी जोर से वज उठती है। कवि ने अपने करुणरस के साथ ऐतिहासिक रस को मिला दिया है, श्रौर इस प्रकार हम मे से वहुतो के साथ घटने वाली प्रतिदिन की घटना में इतिहास की दूरता तथा बृहत्ता उत्पन्न कर दी है। हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार जयशकरप्रसाद की स्कर्गुत विक्रमादित्य आदि रचनाओं में भी हमें ऐतिहासिक घटनाओं से उसी सीमा तक सहारा लिया गया प्रतीत होता है, जितनी कि उनकी रचनात्रों को "ऐतिहासिक रस" द्वारा सरसित करने के लिए आव-श्यक थी। फलत: उनकी रचनात्रों में कालदोष त्रादि की उद्भावना करना और उसके आधार पर उनके नाटको को दोषपूर्ण बताना अनुचित प्रतीत होता है।

यहाँ तक हमने साहित्य के कलापत्त को निखारने वाले उपकरणों

का विवेचन किया है। इन उपकरणों में, और विशेषत: स्वाभाविकता तथा एकता से रचना के कलापच्च को समंजस बनाने वाले श्रन्य सभी तत्त्व संमिलित हो अते है। किंतु फिर भी भारतीय शास्त्रियों ने श्रपनी विस्तारित्रियता तथा श्रेणीविभाग की कुशलता के कारण इस विषय में जो कुछ और बाते कहीं है, उनका दिग्दर्शन करा देना श्रिभीष्ट प्रतीत हाता है।

हमारे यहाँ राज्दों में शक्ति, गुण कोर बुक्ति ये तीन बाते मानी
रार्व है। शब्दों की जिल्धि शक्ति, अर्थात् अभिधा,
तक्ता और व्यंजना का पहले निर्देश किया जा चुका
है और इस पर भी संकेत किया जा चुका है कि
ध्वनिकार जैसे आवार्यों ने काव्य की खारखा ध्वनि अर्थात् व्यग्य ही
को माना है। महामुनि भरत, अन्निपुराण, दडी, ध्वनिकार (श्रानव्वर्धन)
और मम्मट आदि ने शुणों का विस्तृत वर्णन किया है, जिसका संजेप
ध्वनिकार के अनुयायियों ने आलकारिक सामा में यों किया है।

शब्द और अर्थ काव्य के शरीर हैं, रस आदि आतमा है, गुण शूरवीरता आदि के समान हैं, दोष काणत्व आदि के तुल्य है, और अलंकार आमूषणों के समान।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि रसों के साथ गुणों का श्रंतरग सर्वंध है श्रोर अलंकारों का वाह्य; गुण काव्य की आत्मा रस को निखारते हैं श्रोर अलंकार उसके शरीर ह्य शब्द श्रीर अर्थ को। साथ ही गुणों की वास्तविकता एर विवेचन करने के पश्चान् यह निर्धारित किया गया है कि शास्त्रियों द्वारा वताए गए बीम गुण कोमल, कठोर और स्पष्टार्थक इन तीन प्रकार की रचनाओं में विभक्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार वीस गुणों के तीन हुए और उनके नाम मामह के अनुसार माधुर्य, श्रोज श्रोर प्रसाद रखें गए। श्रागे चल कर मम्मट ने वताया

कि शृगार, करुण और शांत रसों में जो एक प्रकार की ब्राह्माद्कता रहती है, जिसके कारण चित्त द्रुत हो जाता है, उसका नाम "माधुर्य" हैं; बीर, रौद्र श्रौर वीभत्स रसों मे जो उद्दीपकता रहती है, जिसके कारण चित्त जल उठता है, उसे "त्रोज" कहते है, श्रौर जो सुखे ईंधन में श्रग्नि के समान, श्रौर स्वच्छ शर्करा तथा वस्नादि मे जल के समान चित्त को रस से व्याप्त कर देता है, उस विकासतत्त्व का नाम "प्रसाद" है। फलत: गुण मुख्यतया रस के धर्म हैं श्रीर श्रीपचारिक रूप से रचना के। इन तीनों गुणों को उत्पन्न करने के लिए शब्दों की बनावट के भी तीन प्रकार माने गए हैं, जिन्हे वृत्ति कहते है। ये वृत्तियाँ गुर्णों के अनुरूप ही-मधुरा, परुषा और प्रौढा कहाती है। इन्हीं तीन गुर्णों के आधार पर वाक्यरचना की तीन रीतियाँ मानी गई हैं: वैदर्भी, गौडी और पांचाली। इस प्रकार माधुर्य गुण के लिए मधुरा वृत्ति त्रौर वैदर्भी रीति; स्रोज गुण के लिए परुषा वृत्ति स्रौर गौडी रीति; श्रौर प्रसाद गुण के लिए प्रौढा वृत्ति श्रौर पांचाली रीति निर्घारित को गई है। साथ ही यह भी बताया गया है कि ऋगार, करुण और शांत रसों मे माधुर्य गुण का, और वीर, रौद्र तथा वीभत्स रसों में त्रोजगुण का उपयोग संगत है त्रौर प्रसाद गुण सभी रसो का समान रूप से परिपाक करता है। किंतु विशेष विशेष प्रसंगों पर इनमे परिवर्तन भी किया जा सकता है, जैसे शृंगार रस का पोषक माधुर्य हैं; पर यदि नायक धीरोदात्त अथवा निशाचर हो, अथवा विशेष । परिस्थिति में उद्दीप्त हो उठा हो, तो उसके भाषण मे श्रोज गुण का होना आभूषण है। इसी प्रकार रौद्र और वीर रसों के परिपाक मे गौडी रीति उपादेय बताई गई है, किंतु अभिनय में बड़े बड़े समासों वाली वाक्याविल से दर्शकों के ऊब उठने की आशंका है। ऐसे प्रसंगों पर नियत सिद्धांत के प्रतिकूल रचना करना दोष नहीं गिना जाता, प्रत्युत रचनाकार की चातुरी का द्योतक बन जाता है।

गुण और शैली के विवेचन के उपरांत अब अलकारों के विषय से किंचित् दिग्दर्शन करा देना उचित प्रतीत होता है। श्रलकारो का श्राचार्यों ने श्रलंकारों को काव्यशोभाकर, शोभाति-उत्थान शायी आदि कहा है, जिससे स्पष्ट है कि अलंकारों की वृत्ति पहले में ही सुंदर अर्थ को और अधिक सुंदर बनाना है। जिस प्रकार आभूपण रमणी के शरीर को पहले से अधिक रमणीय वना देते है, उसी प्रकार छालंकार भी भाषा छौर छार्थ के सौदर्य की वृद्धि करते, उनका उत्कप निखारते और रस, भाव आदि को उत्तेजित करते हैं। श्राचार्यों ने अलंकारों को शब्द और अर्थ का अस्थिर धर्म बताया है; इससे स्पष्ट है कि जिस प्रकार आभूपगों के बिना भी शरीर का नैसर्गिक सौंदर्य वना रहता है, उसी प्रकार अलकारों के अभाव मे भी शब्द और श्रर्थ की सहज सुदरता बनी रहती है। पहले विस्तार के साथ वताया जा चुका है कि काव्य की आत्मा तथा उसके शरीर में भेद हैं; फिर अलंकार तो इन दोनों को अलंकत करने वाले ठहरे; फलतः इन्हीं को चद्राजोककार के समान काव्य की आतमा बना देना अनुचित है। हम कह चुके है कि साहित्य की आत्मा रागात्मक तस्व, करपनातस्त्र तथा वुद्धितस्त्र में संनिहित हैं; और वास्तव में साहित्य की महत्ता इन्हीं के द्वारा प्रतिपादित तथा व्यक्तित होकर स्थिरता धारण करती है। त्रालंकार साहित्य की इस महत्ता को पुष्ट कर सकते हैं; वं श्रपने उपजीवी साहित्यतत्त्वों के प्रतिनिधि नहीं वन सकते।

ऊपर कहा जा चुका है कि अलंकार शब्द और अर्थ के अस्थिर

धर्म है। इसी आधार पर अलकारों के दो भेद श्रलकारों के किए गए है: एक शब्दालंकार, दूसरे अर्थालंकार। विविध वर्गीकरण जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों मे चमत्कार लाते हों उन्हे उभयालंकार कहा जाता है । शब्दा-का आधार लकारों में मुख्य है अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। श्लेप और यमक मे बहुत थोडा अतर हैं। जहाँ एक शब्द अनेक अर्थ दे, वहाँ श्लेष और जहाँ एक शब्द अनेक वार आवे और साथ ही भिन्न भिन्न छार्थ भी दे, वहाँ यमक ऋलंकार होता है। ऋनुप्रास मे स्वरो के भिन्न रहते हुए भी सदृश वर्णों का ऋनेक बार प्रयोग होता है। जहाँ एक अभिप्राय से कहे हुए वाक्य को किसी दूसरे अर्थ में लगा दिया जाता है, वहाँ वकोक्ति खलंकार होता है। इन सब के बड़े ही सृदम अनेक उपभेद किए गए हैं। अर्थालकार कल्पना के द्वारा बुद्धि को प्रभावित करते हैं, अतएव इनके दिग्दर्शन में बुद्धि के तत्त्वों का विचार त्रावश्यक है । "इमारी प्रज्ञात्मक शक्तियाँ तीन भिन्न भिन्न रूपो से हमे प्रभावित करती है, अर्थात् साम्य, विरोध और सांनिध्य से। जब समान पदार्थ हमारा ध्यान त्र्याकर्षित करते हैं, तव उनकी समानता का भाव हमारे मन पर त्रंकित हो जाता है। इसी प्रकार जब हम पटार्थों में विभेद देखते है, तब उनका पारस्परिक विरोध या अपेत्तता हमारे मन पर जम जाती है। जब हम एक पदार्थ को दूसरे के अनंतर और दूसरे को तीसरे के अनतर देखते है, श्रथवा दो का श्रभ्युद्य एक साथ देखते है, तव हमारी मानसिक शक्ति बिना किसी प्रकार के व्यतिक्रम के हमारे मस्तिष्क पर अपनी छाप जमाती जाती है छौर काम पड़ने पर स्मरग्रशिक की सहायता से हम उन्हे पुनः यथारूप उपस्थित करने में समर्थ होते है । स्रथवा जब दो पदार्थ एक दूसरे के अनंतर हमारे ध्यान मे उपस्थित होते

हैं, या जब उन से से एक ही पदार्थ कभी समता और कभी विरोध का भाव-व्यक्त करता है, तब हम अपने मन से उस का संबंध स्थापित करते हैं और एक का स्मरण होते ही दूसरा आप से आप हमारे ध्यान में आ जाता है। इसे ही सांनिध्य या तटस्थता कहते हैं। साम्य, विरोध और, सांनिध्य या तटस्थता के विचार से हम अर्थालकार की तीन श्रेणियाँ बना सकते हैं और उनमें से उपभेदों को घटाकर अलंकारों की संख्या किसी सीमा तक नियत कर सकते हैं।

साम्यम्लक अर्थालकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेत्ता, अपह्नुति, संदेह, अतिरायोक्तिः; विरोधमूलक अर्थालकारों में विरोध और विरोधामास, और अन्यसंसर्गमूलक अर्थालंकारों में अन्यान्य, यथासंख्य, पर्याय, परिसख्या आदि ध्यान देने योग्य हैं।

श्रलकार चाहे अप्रस्तुत वस्तु-योजना के रूप में हों ( जैसे उपमा रूपक, उत्प्रेता), चाहे वाक्यवक्रता के रूप में (जैसें श्चप्रस्तुतप्रशंसा, परिसंख्या, व्याजस्तुति, विरोध ); श्रोचित्य श्रीर चाहे वर्णविन्यास के रूप मे हो (जैसे श्रनुप्रास), ध्येय सव का प्रस्तुत भावना को पहले से ऋधिक सुदर बनाना है। मुख के वर्णन में जो कमल, चद्र आदि संमुख रखे जाते हैं, वह केवल इसीलिए कि इनकी वर्णकिचरता, मृदुलता तथा दीप्ति आदि के योग से प्रस्तुत सौंदर्य की भावना और वढ़े । सादृश्य या साधर्म्य-प्रदर्शन उपमा और उत्प्रेचा आदि का प्रवृत्त लच्य नही होता । इस वात से स्पष्ट है कि यदि किसी रचना मे सुरर तत्त्व का आभाव है, अथवा उसमें निगृह भाव की अनुभूति नहीं है, तव उसे कितने भी चमत्कार, उक्तिवैचित्रय अथवा अलकारों से क्यों न लादा जाय, उसमें यथार्थ साहित्यिकता नहीं आ सकती। केशव की रामचंद्रिका मे पचीसों ऐसे पद्य हैं, जिन में उक्तिवैचित्र्य की भद्दी भरती के चमत्कार

के अतिरिक्त हृद्य को स्पर्श करनेवाली या पाठक को किसी तीव भावना में डुलाने वाली कोई बात न मिलेगी । "इनका उक्तिवैचिच्य ठीक उसी प्रकार का है, जैसा कि उस कवि का, जो किसी राजा के यश की धवलता को चारों अोर फैलती देख यह आशंका प्रकट करता है कि कहीं उसकी स्त्री के बाल भी सफेद न हो जाएँ अथवा प्रभात होने पर कौत्रों के काँव काँव का कारण इस भय को वताता है कि कही कालिमा को कीलने मे प्रवृत्त हुत्रा सूर्य उन्हे भी काला देख उनका भी नाश न कर डाले ।" ऐसी सूक्तियों से श्रनेक सुभाषितसंग्रह भरे पडे है, जिन्हे सुनकर थोड़ी देर के लिए श्रीता के मन में कुछ कुत्र्ल चाहे हो जाय, पर उनमे उसे काव्य का रागात्मक तत्त्व न मिलेगा। इसके विपरीत यदि किसी उक्ति की तली में उसके प्रवर्तक के रूप में कोई गहरी कूक पैठी हुई है, तो चाहे उस उक्ति मे वैचित्र्य हो या न हो, उसमे काव्य की सरसता बरावर पाई जायगो। हम मानते है कि हृद्य पर जो प्रभाव पडता है, उस के मर्भ का जो स्पर्श होता है, वह उक्ति ही के द्वारा होता है। पर उक्ति के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह सदा चमत्कृत हो, वह हमेशा अनूठी और लोकोत्तर हो। ऐसी उक्ति जिसे सुनते ही मन किसी मार्मिक भावना में विलीन न हो अकस्मात् उक्ति के अनूठेपन में लटक जाता है, काव्य नहीं एक सूक्तिमात्र है। बहुत से लोग काव्य श्रौर सूक्ति को एक ही समभते हैं। किंतु दोनों के मौलिक अतर को सदा स्मरण रखना चाहिए। जो उक्ति श्रोता के हृदय को रस से आसावित कर दे, उसकी आंतरिक वीए। को शतधा मुखरित कर दे, उसमे वैचित्र्य हो या न हो, सच्चा काव्य है। इसके विपरीत जो उक्ति आत्मा में रस को न संचरित करती हुई एकमात्र कथन के अनूठेपन से श्रोता की वुद्धि को चकाचौंध कर देती हो, उसे हम सूक्ति कहते हैं।

अपने हिंदी साहित्य में हमे काव्य और सृक्ति दोनों ही अपने विशुद्ध रूप म प्राप्त होते हैं। जब हम हिंदी के ममीं अथवा साधक किवयों की रचनाओं का पारायण करते हैं. तब हमारे समुख शुगार रस अपने अत्यत ही सघन तथा रहन्यमय रूप में उपस्थित होता है।

शृंगार के इस रहम्ययय विलास में हमारा पिड किसी दूसरे पिंड से नहीं मिलना, हमारा मृतं शरीर अपने प्रणयो के मूर्त तत्त्वों से नहीं समाता, यहाँ तो हम उस अनिर्वचनीय एकता के दर्शन होते है, जो इस वहुरूपे, वहुवि चित्रत्रासय भौतिक जीवन का भीतरी ऐक्यसूत्र है और जो पिडीभूत वहु को एक वना कर टिकाए हुए है; उसको एकता के मृत्र में पिरो कर थासे हुए हैं। इसी की गांढ अनुभूति से मर्मी कवियों की काव्यधारा वही थी। पुष्प के अंतस् मे जिस ऐक्य को देखकर हम प्रफुल्लित होते हैं. वह उसके पिड से नहीं हैं—वह उसकी गहराई में अतर्हित ऐसे सत्य में हैं, जो समस्त विश्व में एक के साथ दूसरे को निभृत सामंजस्य में धारण किए हुए है। मर्मी कवियों की रचनात्रों में उसो एक की लय लहरा रही है, उसी एक का प्रकाश फ़ुटा पड रहा है। मर्मी कवि कवीर, टाटू च्यादि ने जीवन की बहुविधता से पराड्मुख हो. धर्मध्विजयों की कपोलकल्पनाद्यों से पीडित हो, श्रोर श्राचार-विचारों की चारवीवारी से खिन्न हो इनकी निचली म्तर मे प्रवाहित होने वाले एक सत्य, शिव श्रीर सुंद्र को श्रपनी वरमाला पहनाई थी। म्वयंवर की उस वरमाला में पत्र है, पुष्प है, उदीर्ण भाव है, निगृढ अनुभूति है, ऐक्य को वहन करने वाली भारत की वाणी है। उसमे अलंकार नहीं, किसी प्रकार का प्रयत्नजन्य चमत्कार नहीं; उक्तियों का अन्ठापन नहीं। यह सब होता भी कैसे, ये मर्मी साधक प्राय: समाज की उस श्रेगी मे जन्मे थे, जो शास्त्र

के प्रकाश से सदा वंचित रही है; जिसके जीवननिशीथ में कभी ज्ञान का दीपक जला ही नहीं। इन्होंने जो कुछ भी सीखा था—श्रौर वही था जीवन का चरम मार-वह स्वय सीखा था, ऊपर नीचे मूक भाव से फैंते हुए, जीवनतंतुत्रों की समष्टि में से छान कर प्राप्त किया था। हम देखते हैं "िक सब बृच अपनी लकडी के भीतर एक ही प्रकार की श्रिम संचित कर रखते हैं। यह श्रिम वे किसी चूल्हे से माँग कर नहीं लाते, चारों श्रोर से स्वयमेत्र संग्रह कर लेते हैं। बुच के पत्तों को च्यों ही सूर्य का प्रकाश छूना है, त्योंही वे एक जागृत शक्ति के वल से हवा में से कार्वन वायु खीच लेते हैं - ठीक इसी प्रकार मानव समाज में सभी जगह इन मर्सी लोगों की एक सहज शांकि दीख पड़ती है। ऊपर से उनके मन पर प्रकाश पहता है और वे चारो ओर की वायु में से सत्य के तेजोरूप को अपने आप ही भीतर प्रहरण करने लगते है। उनका सग्रह शास्त्रभंडार के शास्त्रीय वचनों के सनातन सचय में से चुन कर किया हुआ नहीं होता। इस लिए, उनकी वाणी एसी नवीन होती है कि उसका रस कभी सुखता ही नहीं।" हमने अभी कहा था कि हिंदी साहित्य के इन मर्मा कवियों की रचनाओं मे चमत्कार तथा उक्तिवैचिच्य का प्रयत्नजन्य विकास नहीं हुआ है, फिर भी इनकी रचनाएँ भारतीय साहित्य में अत्यंत उच्च कोटि की सपन्न हुई हैं।

सभी जानते हैं कि जिस पकार संसार मे, उसी प्रकार साहित्य
में भी विषयी पुरुष होते हैं। विषयी पुरुषों का लच्चण
श्रुलंकार श्रोर
ही यह है कि वे सत्य को नहीं प्राप्त कर पाते, इस
हिंदी के रीतिसार्गी किव
सानते हैं। "साहित्य में भी जब रस वस्तु के प्रति
स्वाभाविक समता नहीं होती, "दर्द" नहीं होती, तव कौशल के

परिमाण को लेकर ही उसका मुल्य आँका जाता है।" रस साहित्य का आंतरिक प्रकाश है और कौशल बाहर का उपसर्ग; उसी को लेकर बाहर का बाहन भीतर के सत्य को ढक कर गर्व करता है। रिसक इससे पीडित होते हैं और विषयी पुरुष इस पर वाहवाह करते हैं। हिंदी के रातिमार्गी कवियों में से बहुतों की एचनात्रों में यही बात दृष्टिगत होती है। जहाँ इसने समीं कवियों से विरह की वेदना का-अत्यंत मर्मिक निर्वचन पाया था, वहाँ रीतिमार्ग के नेता कवि बिहारी की रचनात्रों से हसे उसका वडा ही सजाकिया रूप दीख पडता है। इस दृष्टि से उनकी उन उक्तियों को पढ़ जाइये, जिनमें विरिहिगी के शरीर के पास ले जाते ले जाते शोशो का गुलावजल सूख जाता है, उसके विरह-ताप की लपट के मारे माघ के महीने में भी पड़ौसियों का-रहना कठिन हो जाता है, ऋशता के कारण विरहिणी सॉस खींचने के साथ दो चार हाथ पीछे और साँस छोड़ने के साथ दोचार हाथ त्रागे उड जाती है। श्रत्युक्ति के इस श्रन्ठेपन को देख कर सभी स्तंभित रह जाते हैं। विहारी के पश्चात् एकमात्र चमत्कारवाद ही कविता का लद्य रह गया; यहाँ तक कि उसके अनुयायी कवियों ने अपनी रचनाओं में अलंकारों के व्यापी आटोप में कविता को बिलकुल ही छिपा दिया, नष्ट कर दिया। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ तक हमारे साहित्य की प्रायः यही दुर्शा रही।

कहने का तात्पर्य यही है कि अलंकारों का उचित प्रयोग ही, साहित्य की श्रीवृद्धि करता है; जब साहित्य के यथार्थ तत्त्व, रागात्मक भावना को भुला साहित्यक पुरुष एकमात्र उक्तिवैचित्र्य पर उत्तर आते है, तब साहित्य निर्जीव वन जाता है, और उस पर पड़ा हुआ अलंकारों का ढेर ठीक ऐसा ही होता है, जैसे उसे रमणी के शरीर से उतार कर मट्टी के ढेर पर डाल दिया जाय ।

## साहित्य और जातीयता

पिछले प्रकरण में की गई विवेचना के अनुसार साहित्य उस रचना को कहते हैं, जिसमें हमारे मनोवेगों को तरंगित करने की स्थायी शक्ति विद्यमान हो। मनोवेगों को तरंगित करने का प्रत्येक लेखक का ढग अपना निराला होता है; इसे हम साहित्यिक परिभापा में डयक्तित्व मुद्रण के नाम से पुकारा करते हैं। व्यक्तियों की समष्टि का नाम ही राष्ट्र अथवा जाति है। और जिस प्रकार एक व्यक्ति अपनी रचना में अपने आपे को सपुटित करता है, इसी प्रकार व्यक्तियों की समष्टि एक जाति भी अपनी साहित्य-समष्टि में अपने आपे को अतिफलित किया करती है।

साहित्य के भीतर दृष्टिगोचर होने वाले इस व्यक्तित्वसनिधान को ध्यान में रखकर जब हम अपने भारतीय साहित्य जगत् के प्रति पर दृष्टिपात करते हैं, तब हमें ज्ञात होता है कि जिस

भारतीयों का दृष्टिकोण

प्रकार स्त्रादि काल से ही भारतीय स्त्रायों का जीवन धर्म-प्राण रहा है उसी प्रकार उनका साहित्य भी—

जो उनके जीवन का वागात्मक व्याख्यान है—धर्म से उच्छ विसित होता आया है। हमारे यहाँ देववाणी में दुनिया कों संसार अथवा जगत् के नाम से पुकारा जाता है, और इन दोनों ही शब्दों में हमारे सारे आध्यात्मिक जीवन का और उसका वागात्मक व्याख्यान करने वाले साहित्य का सार आ जाता है। क्या अगुओं मे और क्या उनकी समष्टि अखड ब्रह्मांड में हमें दो तत्त्व दीख पड़ते हैं। एक क्रिया, दूसरा उससे उस्पन्न होने वाला परिवर्तन। हम देखते हैं कि यह अमित भूखड, ये अगणित नत्त्वत्र, ये चद्र और सूर्य किसी अप्रवर्तित गति में अनादि काल से घूमते आए हैं। हम प्रतिन्त्या अपनी ऑखों के संमुख प्रत्येक वस्तु को एक स्थूल अथवा सूचम प्रकार की गित से असित होता पाते हैं; और इस गित के साथ ही उसके जन्म, स्थिति और संग के रहस्यमय नाटक को अभिनीत होता देखत है। कितु इस अनवरत गित के सूल मे, परिवर्तनों की इस अविच्छिन्न संतित के प्रवाह के पीछे हमे यह भी भान होता हैं कि गिन और परिवर्तनशील वस्तु के व्यक्तिरूपेण नष्ट होने पर भी उसका सतानवाही आत्मतत्त्व निर्विकार बना रहता है, परिवर्तनों की उहाम कल्लोलिनी में वह सदा निश्चल पड़ा रहता है।

हमारे थारतीय दर्शन ने इसी आधार पर हमे इन संसार मे ससार ही की साँति यावजीवन कियाशील रहते हुए भी यावजीवन कर्म में उसके मूल में निहित आत्मा की स्थायिता को अनु-रत रहते हुए भी सब करने का आदेश दिया है; और जिस प्रकार समार से पृथक कटक, कुडल आदि व्यक्ति रूप में प्रवर्तित होकर रतना विजीन होते रहते है, कितु उनके मूल में प्रवाहित

विलान हात रहत ह, कितु उनके मूल म प्रवाहित होने वाला सुवर्णतत्त्व उनमे रहकर भी उन से पृथक रहता है और सटा एकरस वना रहता है, इसी प्रकार आतमा को, इस "ससार" अथवा "जगत्" मे प्रवाहित होते रहने पर भी इससे स्वतंत्र रहने की, इससे मुक्त होने की, अपना निर्वाण पाने की इच्छा वनाए रखनी चाहिए। हमारे गृहधर्म, हमारे संन्यासधर्म, हमारे आहारिवहार के सारे यम नियम और हमारे वैरागी भिचुको के ज्ञान से लेकर बड़े वड़े तत्त्वज्ञानियों के शास्त्रचितन पर्यत, सर्वत्र ही समान रूप से इस भाव का आधिपत्य स्थापिन हुआ दीख पड़ता है। कृषक से लेकर पिटत तक सभी इम वात को कहते आए है कि हम लोगों ने दुर्लम मानवजीवन इसीलिए पाया है कि समक्त व्यक्तर हम मुक्ति का मार्ग पकड़े, संसार के अनत आवर्तों के आकर्षणों से अपने को पृथक रखे।

हमारी इस नैसर्गिक प्रवृत्ति को हमारे साहित्यकारों ने बड़े ही भव्य प्रकार से उपपादित किया है। स्थल स्थल पर वाल्मीकि, व्यास, जहाँ हमे वैदिक साहित्य कर्मण्यता तथा कर्मठता कालिदास की त्रोर त्रायसर करता है वहाँ वह हमे त्रापने त्रादि स्रोत आत्मा का आभास दिलाकर मुक्ति का मार्ग भी दर्शाता है। इसी उद्देश्य से उसने अपने नारदीयस्त में भवबंधन अथवा भवबधुत्रों के आदि मूल पर ऐसा विशद प्रकाश डाला है, जैसा हमे अन्यत्र किसी भी साहित्य मे नहीं दृष्टिगोचर होता। वाल्मीकि की रामायण और व्यास के महाभारत में हमे यही तत्त्व ऋौर भी ऋधिक स्पष्ट तथा परि-ष्कृत रूप में उपलब्ध होता है। श्रीराम ने रावण के वध के उपरात सिहालनारूढ हो सीता को वन मे प्रस्थापित करके, और धर्मराज युधिष्टिर ने कौरवो पर विजय प्राप्त करके, सिहासन को भोग, वधु-बाधव सहित स्वर्गारोहरा। करके इस तत्त्व की गरिमा को और भा गुरुतर बनाया है। बौद्धों के साहित्य धम्मपद स्त्रादि मे तो कर्म करते हुए मुक्ति की यह लालसा त्रौर भी स्वच्छ रूप में उल्लसिन हुई है। वहाँ तो बुद्ध भगवान् ने आत्म और अनात्म के विवेचन में न पड कर्म के द्वारा ही निर्वाण का पथदर्शन कराया है। हमारे राष्ट्रीय कवि भगवान् कालिदास ने तो अपनी अमर रचनाओं मे, कर्म करते हुए मुक्त होने की इस ऋभिलाषा को ऋत्यत ही ललित रूप मे मुखरित किया है। उन्होंने अपनी रचना को सौंदर्य के सार मे निर्मित करके भी उसे भोगपराङ्मुख बनाए रखा है। जिस प्रकार हम महाभारत को एक ही साथ कर्म ऋौर वैराग्य का काव्य कहते है, उसी प्रकार कालिदा उ भी एक साथ सौंदर्य के उपासक छौर भोग से पराड्मुख कवि कहे जा सकते हैं। उनकी रचना सौंद्र्यभोग मे नहीं समाप्त होती। कवि उस को पार करके ही शात हुए हैं, उन्होंने अपनी लेखनी को अतिम समय

वैराग्य सागर में ही विलील किया है। ''उनकी संबंशेष्ठ रचना शकुतला से हम उनकी तापसनायिका शकुंतला पर एक गंभीर परिएाति अवतीए होती देखते है। वह पिरणित फूल से फल मे, मर्त्य से स्वर्ग मे और स्वमाव से धर्म में होने वाली दिञ्य परिगाति है। मेघदूत में जैसे पूर्व-मेघ और उत्तर मेघ है, अर्थात् पूर्वमेघ से पृथिवी के विचित्र सौंदर्य का पर्यटन करके उत्तरमेघ से अलकापुरी के नित्य सौंदर्य मे उत्तीर्ण होना होता है, वैसे ही शकुतला में एक पूर्वमिलन और दूसरा उत्तर-मिलन है। प्रथम ऋंक के उस मर्त्यलोकसबंधी चंचल, सौंदर्यमय तथा अटपटे पूर्वमिलन से स्वर्ग के तपोवन मे शाश्वत तथा आनंदमय उत्तरमिलन की यात्रा ही वास्तव में शक्कतला नाटक है। यहाँ केवल विशेपतया किसी भाव की अवतारणा नहीं है और न विशेषत: किसी चित्र का विकास ही है। यह तो सारे क़ाव्य लोक को इहलोक से अन्य लोक में ले जाना और प्रेम को स्वभाव-सींदर्य के देश से संगलसौद्र के अन्नय स्वर्गधाम मे उत्तीर्गा करना है। " जो बात शकुतला मे बही वात कवि ने कुमारसभव में भी सपन्न की है। दोनों काव्यों के विषय प्रच्छन्नभाव से एक ही है। दोनों ही काव्यों मे कामदेव ने जिस मिलनव्यापार को परिपूर्ण करने की चेष्टा की है, उसमे दैवशाप ने विद्न उपस्थित कर दिया है। वह मिलन असंपन्न और असंपूर्ण होकर अपने परम सुद्र मिलन-संदिर में ही दैवाहत होकर मर गया है। उसके अनतर दाहरण दुःख त्रीर दु.सह विरहत्रत द्वारा जो मिलन संपन्न हुत्रा है, उसकी प्रकृति कुछ और ही है। वह सौंदर्य के अशेष वाह्य आडंवरों को छोडकर निर्मल वेश में कल्याण की कमनीय कांति से जगमगा उठा है।

जीवन के इस तत्त्व को ध्यान में रखते हुए जब हम अपने हिंदी कवियों की ओर अप्रसर होते हैं, तब हमें उनकी हिंदी किव रचनाओं में भी इसका सुंदर परिपाक हुआ हिंदीत

होता है। हिंदी साहित्य के सुवर्ण युग में महात्मा रामानद की शिष्य-परंपरा में एक श्रोर कबीर हुए, जिन्होंने, निर्गुण पुरमात्मा के निरंजन रूप को ज्ञान के द्वारा प्राप्त करने का उपदेश दिया और दूसरी आर भक्तवञ्चल गोस्वामी, वुलवीदाच हुए, जिन्होंने जनसाधारण के लिए ,निरंजन ब्रह्म के दर्शन पाना असंभव समभ, श्रीराम के रूप में उस के सगुण रूप की गरिमा गाई। इसी काल में भारतीय अद्वैतवाद तथा सूफी मतव्यों के संकलन से रहस्यवादी प्रेममार्ग का सूत्रपात ,हुआ, जो कुतबन तथा जायसी- आदि प्रेमगाथाकारों की, प्रस्तुत में अप्रस्तुत का उद्भावन करने वाली भावोन्मुख कृतियों में परिनिष्ठित हुआ। इन्हीं दिनों वल्जभाचार्य श्रीर उनके पुत्र विद्वलनाथ की प्रेरणा से कृष्ण्भक्ति सप्रदाय का ज्ञाविभीव हुत्रा, जिसकी परिनिष्ठा अक्त शिरोमिश सुरदास की दिव्य वाणी में हुई। इस प्रकार हमें तत्का-लीन भक्ति की एक ही मंदाकिनी कबीर आदि सत कवियों की ज्ञाना-श्रयी शाखा निगु गोपासना, वुल्धीदास की सगुण रामभक्ति, जायसी की सगुणनिर्गुण ब्रह्मनिष्ठा श्रीर स्रदास की सगुग कृष्णोपासना इन तीन, धारात्रों में विभक्त होकर प्रवाहित होती दृष्टिगत होती है।

भिक्तिता की उक्त रचनाओं में सौदर्य तथा त्याग का ऐसा वर्णनातीत सामंजस्य वन आया है कि उसकी प्रतिमा हमें किसी और साहित्य में कठिनता से ही मिल सकेगी। हमारे राष्ट्रीय किव उलकीदार ने रामसीता के प्रेम को; वन में विताए उनके गृहस्थ-जीवन को और अंत में रावणवधीपरांत सीताराम के पुनर्मिलन में विलिसित हुए भोग तथा योग को, लद्मिण और भरत के तपोमय ब्रह्मचर्य और अंत में सीतारानी के वनगमन और वहाँ मेले हुए उनके तपःपूर्ण विरह के मंडप में हक कर हमारे संमुख जीवनसमष्टि की एक अभूतपूर्व तयोगयी उत्थानिका संपा-

दित की है। वे अपनी रचना मानस में भौतिक जगत् का सर्वतोम्रली व्याख्यान करते करते च्या भर में उसे अपनी भित्तरूप अंजनशालाका से रंजित करके आत्मजगत् में परिवर्तित कर देते हैं और पाठक मानवीय जगत् में बैठ मनुष्य के जपर वीतने वालो घटनाओं पर हँसते रोते च्या भर में उस लोकोत्तर चेत्र में पहुंच जाता है, जहाँ उसके पार्थिव जीवन की सदा के लिए इतिश्री है। वुलसीदास की रचना में यह जो धर्म की मगलमयी निर्मल मदाकिनी निर्मिरत होती है इस में कैसी श्री, कैसी शांति, और कैसी संपूर्णता है इसे सहदय पाठक स्वयं ही समम सकते हैं।

भारतीय जीवन के आधारभूत इस धर्मतत्त्व को ध्यान में रखते हुए यदि हम वंगला, भराठी अथवा, गुजराती साहित्य का अध्ययन करें तो वहाँ भी हमे साहित्य गाधी का परिपाक धर्म से ही होता दीख पड़ेगा और इस विपय में हम महाप्रभु चैतन्य, रामदास, मीरा श्रीर नरिंह मेहता की भक्ति धर्म भरित रचनात्रों पर कुछ न लिखते हुए पाठकों का ध्यान वंगला और गुजराती के श्रेष्ठ लेखक श्रीरवीद तथा महात्मा गाधी की रचनात्रों की त्रोर त्राकृष्ट करेगे, जिन्होंने राजनीति, समाज, अर्थशास्त्र, विज्ञान तथा इन सवसें उत्पन्न हुई अभूतपूर्व उथलपुथल के क्रांतिकारी, आदर्शविहीन इस आधुनिक युग मे भी वाल्मीकि, व्यास, कालिदास तथा तुल भीदास की भाँति हमारे जीवन और हमारे साहित्य का धर्म के साथ अभूतपूर्व सामजस्य उपस्थित किया है। दोनों ही मे पौरस्त्य तथा पाश्चात्य संभ्यताओं का अद्भुत संकलन हुआ है । दोनों ही पाश्चात्य सभ्यता की वैभवमयी गोद में पते हैं, दोनों ही विज्ञान, व्यवसाय तथा जनतंत्रवाद से उपजी नवयुग की

अभिनव सामग्री में जीते हैं, किंतु दोनों ही ने अपनी धार्मिक अंतर्रेष्टि के द्वारा इन सब बातों पर-आधिपत्य प्राप्त किया है। भार-तीय जीवन का आदर्श इन दोनों की रचनाओं में पराकोटि को पहुँचा है, भारतीय साहित्य का इन दोनों की रचनाओं में सब से अधिक रमणीय प्रदर्शन हुआ है।

प्राचीन आर्यसभ्यता की एक धारा जहाँ भारत में प्रवाहित हुई, वहाँ उसकी दूसरी धारा ने यूरोप को सरसाया है। जिस प्रकार भारत में बहनेवाली धारा रामायण और महाभारत इन दो महाकाव्यों में इस देश के वृत्तांतों और सगीतों को संचित किए चली आ रही है, उसी प्रकार यूरोप की धारा इलियड और ओडेसी इन दो महाकाव्यों में यूरोप के वृत्तांतों और संगीतों को मुखरित करती प्रवाहित हो रही है।

श्रीर यद्यपि श्रीस में ईसा से ४५० वर्ष पूर्व उत्पन्न हुए महाकवि होमर द्वारा एकत्र किए गए इलियड श्रीर श्रीडेबी इन दो महाकाव्यों में सत्य, सींदर्य तथा स्वातंत्र्य का

अत्यंत ही अन्ठा संमिश्रण संपन्न हुआ है, तथापि उनमें भारत के समान घटनावित्यों का आधार धर्म न होकर राज-नीति तथा जातीयता में उद्भावित किया गया है। हम मानते हैं कि सत्य और सौंदर्य ही मनुष्य को स्वतंत्र करते हैं, सत्य और स्वातंत्र्य ही जीवन को सुंदर बनाते हैं और सौंदये तथा स्वातंत्र्य ही से सत्य की रचा संभव है। कितु साथ ही हमारी दृष्टि में इन तत्त्वों के अंत-स्तल में एक ऐसा समष्टिभूत तत्त्व निहित रहता है, जिसे हम "धर्म" इस नाम से पुकारा करते हैं। इस तत्त्व की होमर की रचनाओं में वैसी परिपक अभिव्यक्ति नहीं हुई जैसी वह रामायण तथा महाभारत में संपन्न हुई है। और इसमें एक कारण भी है। हम जानते हैं कि ईसा के जल्म से न०० वर्ष पहले के श्रीस देश की दशा में एक परि-वर्तन हुआ था, जिसने उस देश के महाकाव्यों को निर्वल बना दिया था। होमर की प्रतिभा अंधकार-युगीय प्रीस देश में चमकी थी, जब कि कवियों के दिचार रखिवहीन वर्तमान से उपरत हो रसासावित भूत की ओर कुक रहे थे। किंतु आठवी वी सी तथा उसके पश्चात् च्यानेवाली सदियों से उत्पन्न हुए श्रीक नागरिक राज्य, तथा उस देश ने विकसित होने वाले जौपनिवेशिक आंदोलनों ने प्रीक विचारधारा को नवीन जेत्रों में प्रवाहित कर दिया। अब धीक कवियों तथा विचा-रकों का ध्यान उस काल की आशांत परिस्थिति के विश्लेषण में लग नाया और उन्होंने अपने साहित्य मे उसी प्रकार के अशांत भावों को सुखरित किया, जिनमें वे जी रहे थे। फलत: ७०० वीं बी. सी. के पश्चात् चीस में महाकाव्य का स्थान शोकप्रधार अथवा आत्माभि-च्यं जनी कवितात्रों ने ले लिया, जिनकी विशेषता इस बात में थी कि चे महाकाव्यों की ऋपेचा कहीं ऋधिक सिच्छित होती थीं और उनमें उस विविधता तथा वैचित्र्य का खद्गम न हो पाता था जिन में होमर की रचनाएँ आमृलचूल डूबी हुई हैं। इस काल के पश्चात् होने वाली सभी रचनात्रों में राजनीति श्रीर जातीयता का श्राधिपत्य है, जिनकी सरिता ने श्रीस देश से निकल कर शनै: शनै: आज सारे यूरीप और त्र्यमेरिका को आप्लावित कर दिया है। इस प्रकार जहाँ हमें भारतीय साहित्य में धार्मिक रागों की वीणा ध्वनित होती सुनाई पड़ती है, वहाँ यूरोप के साहित्य में राष्ट्रिनिर्माण तथा उसके साथ संबंध रखनेवाली भौतिक तत्त्वों की अशांत उठ-वैठ दीख पड़ती है। यदि भारत के निर्मातात्रों ने अनेक चेष्टात्रों और परिवर्तनों के भीतर से समाज में धर्म को अनेक रूप देने की भव्य चेष्टा की है, तो यूरोप के राष्ट्रिनमां-ताओं ने अनेक चेष्टाओं और अनेक परिवर्तनों के भीतर से राष्ट्रसंघटन की कमर्य चेष्टा की है।

इस प्रकार हम कह सकते है कि यदि भारत मे धार्मिक चेष्टा ने अन्य सभी प्रकार की चेष्टाओं पर स्वामित्व प्राप्त पीरस्त्य साहित्य के ईहितों पर आधिपत्य स्थापित किया है। धर्म का हाष्ट्रिकीण में भेदे आशिक उदय तो वहाँ भी हुआ था, किंतु शनैः शनैः वह भी राष्ट्र का ही एक अंग बन गया है।

यूरोप की इस भौतिक प्रवृत्ति ने, उसकी इस राष्ट्रनिर्माणेच्छा ने, उसको जीवन की किन किन दारुण घाटियों में उतारा है, उसको नरघात तथा मनस्ताप की कैसी दु:सह घड़ियाँ दिखाई हैं इस बात पर प्रकाश डालने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। उनकी इस प्रवृत्ति ने, उनकी इस अंध भूतपूजा ने, उनके साहित्य में दीख पड़ने वाली अन्य बहुत सी भव्य प्रवृत्तियों को किस प्रकार दवा रखा है, यह बात फ्रेंच, इग्लिश तथा जर्मन साहित्यों के अनुशीलन से भलीभाँति प्रकट हो जाती है।

## कविता क्या है?

साहित्य पर विचार दारते समय हम देख चुके हैं कि साहित्य उन रचनाओं का नाम है, जिनमें श्रोता अध्वा पाठक के मनोवेगों को प्रस्फुरित करने की स्थायी शक्ति विद्यमान हो, और जिनमे रागात्मक, चुद्ध्यात्मक तथा रचनात्मक तहाँ का संकलन हो। साहित्य की इस शक्ति को हमारे श्राचार्यों ने रखबला के नाम से पुकारा है, श्रीर यह रसवत्ता, रचना की जिस किसी भी विधा में संपन्न होती हो, उसे उन्होंने काव्य की संज्ञा देते हुए उसमे कविता, नाटक, चपू, उपन्यास तथा श्राख्यायिका श्रादि सभी का समावेश किया है। प्रम्तुत प्रकरण में काव्य के प्रमुख श्रंग कविता पर विचार किया जायगा।

कविता का सर्वाशिषूर्यों लच्चए हुँढना अत्यंत कठिन है। जिस
प्रकार किवत्वरचनाओं की अगियात विधाएँ है, उसी
प्रकार उसके लच्चणों की भी भारी संख्या है। किवता
का लच्चण देने वालों में हमें दो प्रकार के विद्वान्
दीख पडते हैं प्रथम वे जो किवता को हृद्य की एक उच्छं खल
स्फुरणा समभते हुए उसकी अवज्ञा नहीं तो उपेचा अवश्य करते हैं।
दूसरे वे—और इनमें किवता के पुजारी किवयों की संख्या अधिक
है—जो किवता को मनुष्य के सर्वोत्छ्य भावों का सर्वोत्तम भाषा में
प्रकाशन समभते हुए उसे संसार की सव कलाओं और विभूतियों का
अधिराज वताते हैं। किवता के ये पुजारी उसे इतना अधिक उत्कृष्ट
तथा पावन मानते हैं कि उनकी दृष्टि में उसका कोई लच्चण हो ही नहीं
सकता। इनकी मित में किवता जनसामान्य की दृष्टिपरिधि से वाहर
रहने वाली देवी और उनकी दिनचर्या से दूर रहने वाली एक अप्सरा

है। सामान्य पुरुषों के साथ उसका संबंध नहीं, श्रीर उसके दुरवार में जनसामान्य की पहुँच नहीं।

ें प्रथम कोटि के पुरुष—ञ्जौर इन की संख्या कविता की पूजा करने वाले कवियों से कहीं श्रिधिक है-किवता को केवल चित्तरंजन का एक साधन समभते हैं। इनकी दृष्टि में कविता ऐसे पुरुषों के मस्तिष्क कीं उपज है, जिनका संसार में कोई लिच्यंविशेष नहीं है। ये लोग कविता को किसी सीमा तक हेय वस्तु समभते है। इनके विचार मे कविता मनुष्य को आचार से च्युत करती है, वह उसकी मानसिक शक्ति को निर्वल बनाती है, उसकी अध्यवसाय तथा निर्धारिगी वृत्ति को शिथिल करती है, वह मनुष्य की बुद्धि में जडता उपजा उसे उमंगों तथा भावनात्रों की भवरी में डालती है, त्रौर इस प्रकार उसे सत्य के मार्ग से विमुख नहीं तो उसका उपेची अवश्य बना देती है। इनकी दृष्टि मे कविता एक विपैली सुरा है; वह एक अविश्वसनीय सेवक तथा घातक स्वामी है। दानवों की यह सुरा श्रोता श्रोर पाठक की मति पर असत्यता का आवरण डाल देती हैं। धर्म के नेताँ कविता को आदि ! काल से इसी संदेह की ट्राष्ट्र से देखते आए है। इस वात मे उनका च्यावसायिक तथा वैज्ञानिक पुरुषों के साथ ऐकमत्य रहता आया है।

जहाँ कविता पर उक्त प्रकार के आचेप करने वालों की कमी नहीं, वहाँ दूसरी ओर ऐसे विद्वानों की भी न्यूनत। नहीं जो कविता का लच्या करते हुए उसे ऐसी आश्चर्यभयी कला के रूप मे उत्थापित करते और उसके महत्त्व को ऐसे चाँद लगाकर दिखाते हैं कि संसार में उस के समान दूसरी कोई भी निधि नहीं ठहरती। शैले के अनुसार कविता "स्कीत तथा पृततम आत्माओं के रमगीय च्यां का लेखा है" तो मैथ्यू आर्नल्ड की दृष्टि में वह न केवल "मनुष्य की परिष्कृततम वाणी ही है, अपितु वह उसकी ऐसी वाणी है, जिसमें और जिसके द्वारी वह सत्य के निकटतस पहुँच जाता है। '' जब किव लोग अपने दाय की इस प्रकार प्रशंसा करते हैं, तब जनसामान्य के मन में एक प्रकार का संदेह उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है और वह इस दाय को यथार्थ होप से देखने के लिए प्रयत्नशील होता है।

उपर निद्धित किए गए दोनों ही दृष्टिकोगा किसी श्रंश में सच्चे है तो दूसरे श्रंशों में श्रमत्य है। दोनों में सामं उस्य उपस्थित करने के लिए जहाँ हमें किवयों के लच्नणों में से चमत्कार तथा भावना के नीहार को ध्वस्त करना होगा वहाँ दूसरी कोटि के दृष्टिकोगा की उस वृत्ति को भी पराभूत करना होगा जिस से श्राविष्ट रहने के कारण व्यावसायिक श्रपने प्रतिदिन के उद्योगधंधों की उधेड़बुन से बाहर नहीं निकल पाते श्रीर इस प्रकार जीवन की उन मगलमयी विभूतियों से वंचित रह जाते हैं, जिनके श्रभाव में मनुष्य का जीवन मरुभूमि बन जाता है। श्रीर इस उद्देश्य से हम कविता के लच्नणों पर किचित विस्तार के साथ विचार करना होगा।

साहित्य की व्याख्या करते हुए हमने उसे दो भागों में विभक्त किया था; प्रथम उसका आत्मा अर्थात् भावपक्ष और दूसरा उसका शरीर, अर्थात् कलापन् । किवता भी साहित्य ही का एक चमत्कृत रूप है; फलतः इसे भी हम इसके आत्मा और शरीर इन दो भागों में बाँट सकते हैं। किवता का लच्छा करने वाले आलोचकों में से कितपय ने उसके आत्मा अर्थात् भावपन्त पर अधिक वल दिया है और दूसरों ने उसके शरीर अर्थात् कलापन्त पर; और यही कारण है कि दोनों ही कोटि के लच्छा संतोपजनक नहीं निष्पन्न हो पाए।

इसमें संदेह नहीं कि "किवता" इस शब्द के कान मे पड़ते ही जनसामान्य की बुद्धि में उस छंदोमयी भाषा का अलकारिकों के उत्थान होता है, जिसमें विशेष प्रकार का लय अथवा ताल निहित हो। इनकी दृष्टि में जो गद्य नहीं वहीं किवता का लवण किवता है; और अपने मत की पृष्टि में वे अलंकारिकों द्वारा किए गए किवता के उन लच्चणों को प्रस्तुत करते हैं, जिनके अनुसार किवता जिविध विचारों को व्यक्त करने वाली छंदोमयी लित तथा चमत्कारपूर्ण भाषा ठहरती है। कहना न होगा कि किवता का यह लच्चण अतिव्याप्ति से दूषित है, क्योंकि हमारे यहाँ गणित, ज्योतिष तथा व्याकरण आदि नीरस विषयों की भी

छंदोमयी भाषा में आयोजना की गई है; किंतु कोई भी रसिक पाठक,

गिणत की पुस्तक लीलावती को, उसके छंदोबद्ध होने पर भी कविता

नाम से न पुकारेगा।

किवता के कलापन को छोड जब हम उसके भावपन पर ध्यान देते हुए उसका लन्गण हूँ ढते हैं, तब भी हमें उसका मावपन की दृष्टि कोई सतोषजनक लन्गण नहीं प्राप्त होता। इस दृष्टि से किवता का लन्गण हूँ ढने में कृष्टि ने में कृष्टि की प्रशंसा, कृष्ट में उसके रमणीय गुणों का निद्शिन और अन्यों में कृष्टि की चित्तवृत्ति का, उसके उन विचारों और भावों का वर्णन किया गया है, जिन से कृष्टिता की उपपत्ति होती है।

जिस प्रकार भारतीय आर्थों ने गानवाची ्रक् धातु से कविं शब्द

कवि शब्द की

ग्रीकोभारतीय

ह्युत्पत्ति के ग्रम्

सार कविता के
विविध लक्षण

की व्युत्पत्ति करके उसके संगीत पद्म पर अधिक वल दिया है उसी प्रकार प्राचीन भीक आचार्यों ने निर्माण वाची ्र/poies धातु से poet शब्द की व्युत्पत्ति करके उसके कल्पना और आविष्कार-पद्म पर अधिक बल दिया है। फलतः हम वेन जॉसन तथा चैपमैन को, अरस्त का आश्रय लेकर, कविता के आविष्कार

तथा छंदोविचयनपर्च पर बल देता हुआ पाते है। मिल्टन की इस उक्ति में कि "कविता सरल, ऐद्रिय तथा भावपूर्ण होनी चाहिए" कविता के सभी तत्त्वों का समावेश हो जाता है, किंतु यह भी कविता का वर्णन-मात्र है, उसका लच्चण नहीं। गोइटे तथा लैंडर की दृष्टि मे कविता प्रत्यत्तत एक कला है; उन्होंने इसकी रचनाशैली तथा चमत्कारिणी प्रकाशनशक्ति पर वल दिया है। दूसरी छोर कतिपय कवियों ने कविता के साव तथा कल्पनापच पर वल देते हुए उसके आत्मा को परिपुष्ट किया है। इस वर्ग के नेता संभवतः महाकिव वर्ड सवर्थ हैं। उनके अनुसार कविता "राग के द्वारा सत्य का हृदय मे सजीव पहुँचना है।" दूसरे वाक्य मे वे कविता को "ज्ञान का आदिम तथा चरम रूप" वताते हैं। एक दूसरे प्रकरण में कविता उनके अनुसार "ज्ञानसमष्टि का उच्छ्वास छौर उसका सूदम आत्मा?'-वन कर हमारे संमुख श्राती हैं। किंतु श्रंत मे श्रपने परिपक्ष विचारों को प्रकट करते हुए वे लिखते हैं कि "कविता सवल भावों का स्वतःप्रवर्तित प्रवाह है; इसकी उत्पत्ति प्रसाद में एकत्र हुए मनोवेगों से होती है।" रिकन ने भी वर्ड सवर्थ का श्रनुसरण करते हुए कविता को "कल्पना के द्वारा रुचिर मनोवेगों के लिए रमणीय चेत्र प्रस्तुत करने वाली" वताया है। कतिपय श्रन्य विद्वानों ने कविता का लच्चण करते हुए उसके रहस्यमय पन्न पर श्रिधिक वर्ल दिया है। इस कोटि के लेखकों में शैले ने कविता को 'श्रिष्ठ तथा रुचिरतम हृद्यों के अष्ठ तथा भव्यतम न्यां का लेखा" वर्ताकर उसे स्वतंत्र कविता के ''कल्पना का प्रकाशन' निर्धारित करते हुए उसकी प्रकाशनी तथा उद्दीपनी शक्ति पर वर्ल दिया है।

कविता की निर्माणमयी वृत्ति पर श्रिधिक ध्यान न दे उसकी उद्दीपन शक्ति को मन मे रख कर ही एमर्सन ने उसे "वस्तुजात के आत्मा को प्रकाशित करने का सतत उद्योग" निर्धारित किया है। इसी दिशा की ख्योर एक पग ख्रौर खागे बढ़ा ब्राउनिग'ने कविता को ''विश्व की देव के साथ, भूत की आत्मा के साथ, और सामान्य की आदर्श के साथ होने वाली संगति का उत्थान" निदर्शित किया है । मैथ्यू ग्रार्नलंड का वह लज्ञ्गण, जिस के अनुसार कविता "कवीय सत्य और कवीय सौंदर्य के नियमों द्वारा निर्धारित की गई परिस्थितियों मे किया' गया जीवन का व्याख्यान है" रमणीय होने पर भी श्रास्पष्टता दोप से दूषित है। क्योंकि हम क्या जाने कि जीवन का व्याख्यान किसे कहते है, और जब तक हम "कविता क्या वस्तु है" इस वात को न जान जाएँ, तव तक हमारे हिं,ए कवीयं सत्य श्रीर कवीय सींदर्य का पहचान लेना असभव है । हर्वर्ट रीड के अनुसार कविता 'भनोवेगों को अनिरुद्ध छोड देना नहीं, अपितु उन से मुक्ति पाना है, यह व्यक्तित्व का प्रदर्शन नहीं, श्रिपित व्यक्तित्व से मुक्ति पा जाना है।" सुप्रसिद्ध इटालियन विद्वान् विको कविता को "असंभव को विश्वसनीय वनाने वाली" वताता है। कतिपय विद्वानों के समुख कविता का रहस्यमय पत्त इतनो श्रिधिक श्रिभिचारी बन कर श्राया है कि उन्होंने उसको निद्धित करने का प्रयत्न ही करना छोड़ दिया है। उदाहरण के लिए, डाक्टर जाँहसन, जिन्हे मूर्त निर्दर्शनों का बडा ही शौक था—

कविता के विषय में कुछ न कह कर उसकी सारवत्ता को इस प्रकार के पंगु शब्दों से क्यक करते हैं, "हम जानते हैं कि प्रकाश क्या वस्तु है, किंतु हम से से कोई भी यह नहीं बता सकता कि वह क्या है और कैसा है।" इसी तरग से वहते हुए महाशय कोजरिज लिखते हैं "किवता का पूरा पूरा आस्वादन तभी मिलता है, जब वह भली-भाँति सममत से न आ सके।' प्रोफेसर हाउठमान भी अपनी इस उक्ति में कि "किवता वह वस्तु है, जो उनकी कारसों में ऑसू भर देती है" इसी निराधयता का अचल पकड़ते हैं।

वृसरी ओर कितपय विद्वानों ले किवता के आवश्यकता से अधिक लंब लक्षण किए हैं। इन विद्वानों से हट भी एक हैं, जिन्होंने अपने किवता क्या है नासक प्रबंध में लिखा है कि "किवता सत्य, सौंदर्य-तथा शक्ति के लिए होने वाली वृत्ति का मुखरण हैं; यह अपने आप को प्रत्यय, कल्पना तथा भावना के द्वारा खड़ा करती और निदर्शित करती हैं; यह भाषा को विविधता तथा एकता के सिद्धांत पर स्वर-लयसंपन्न करती है।" इसी प्रकार अध्यापक स्टेडमान किवता को, "मानवहृदय के आविष्कार, रुचि, विचार, वृत्ति तथा अंतर्हें है को। प्रकाशित करने वाली लययुक्त, कल्पनासयी भाषा" बताते हैं।

उपर निर्दिष्ट किए गए कविता के सभी लज्ञ्ण सच्चे हैं, किंतु.

उक्त लज्ञ्णों में इनमें से एक का भी साहित्य के उस लज्ञ्णा के साथ प्रत्यज्ञ सर्वंध नहीं है, जिस पर हम प्रस्तुत पुस्तक के पहले प्रकर्ण में विचार कर आए हैं, और जिसका, क्योंकि कविता भी साहित्य ही का एक अंगर है, इस लिए इसके साथ प्रत्यज्ञ संवंध होना सुतरां आवश्यक है। प्रसिद्ध समालोचक कोलरिज—जिन का अनुशीलन इस प्रकार के विषयों में अत्यंत विषय तथा गहन होता है—लिखते हैं "कविता का

प्रतीप गद्य नहीं, श्रापितु विज्ञान है;" श्रीर यह जात है भी सच। किंतु 'यदि प्रस्तुत पुस्तक के श्रारंभ में दिया गया साहित्य का लच्चा दोषरहित है तो न केवल कविता का, श्रिपितु सारे साहित्य ही का विज्ञाने के साथ प्रातीप्य ठईरतों है। इमने कहा था कि किसी रचना को इम साहित्य उसकी मनोवेंगों को स्फुरित करने वाली शक्ति के श्राधार पर कहते है। साहित्य की कुछ विधाओं का—जैसे कि इतिहास का-प्रमुख ध्येय मनोंवेगों को तरंगित करना न होकर कुछ और ही हुआ करता है; उसकी कुछ और विधाओं मे-जैसे कि चक्तृता में — मनोवेगों को तरंगित करना स्वयमेव ध्येय न होकर उद्देश्य-विशेष को प्राप्त करने का साधनसात्र होता है। किंतु साहित्य की एक विघा वह भी है, जिसका प्रमुख लक्ष्य मिनोवेगों को तरंगित करना और उसके द्वारा श्रोता अथवा पाठक के इद्य में आहाद उत्पन्न करना है। साहित्य की इस विधा में वे सभी ( कविता आदि ) रचनाएँ संमिलित है, जो पाठक को किसी प्रकार का उपदेश देती है तो वह भी अप्रत्यत्त रूप से; यदि वे उसकी इच्छा अथवा आचार को नियमित करती हैं तो वह भी अनजाने में; और जिनका प्रमुख लच्य उसके हृद्य में निहित हुई आनंद्दायिनी भावनाओं को स्वयं उन्हीं के लिए उद्दोप्त करना होता है। साहित्य की इस विधा के लिए हमारे पास कोई संज्ञाविशेष नहीं है, हम चाहे तो इसे भावनाओं का साहित्य अथवा विशुद्ध साहित्य इस नाम से पुकार सकतें है। साहित्य की इस विधा को हम चाहे जो भी नाम दें, हम इसे इसकी रचनाशैली के अनुसार इसकी उपविधाओं में विभक्त कर सकते हैं; और साहित्य की इन उपविधाओं में एक विधा वह भी है, जिसकी रचना पद्ममयी होती है। साहित्य की इसी उपविधा की हम कविता कहते हैं। अब,यदि उस साहित्य के लिए-जिस का प्रमुख लंद्य मनोवेगी

को तुर्रागत करना है—हमारे पास कोई विशेष संज्ञा हो तो हमारे लिए कविता का लज्ञ्ण करना सहज हो जाता है। स्रौर यदि हम उस साहित्य को सनोवेगों का साहित्य इस नाम से पुकारे तो हमारा कविता का लच्या यह होगा कि कि सिवा सनोवेगों के साहित्य की वह विधा है, जिसकी रचना छंदों से होती है। और यदि हम लक्तरण के भमेले से निकल कविता को समस्ताने का यब करे तो हमारा कहना यह होगा कि कविता लाहित्य की वह विधा है, जिस का लक्ष्य मनोवेगों को तरंगित करना है, और जो छंदों में लिखी जाती है। कविता में अनिवार्यरूप से रह कर उसको लिवत करने वाले दो तत्त्व ये हैं: प्रथम, भनोबेगी को तरंगित करना, द्वितीय छंदीं में खड़ी होना। जिस किसी भी रचना मे इन दो तत्त्वों की उपलिध हो उसी को हम कविता कहते हैं, और केवल उसी को और किसी को नहीं। यदि किसी रचना मे पहला तत्त्व विद्यमान है पर द्सरे का अभाव है तो उसे हम गद्यसाहित्य कहेंगे। उदाहरण के लिए, जैसे महवाण की कादवरी: इसमे मनोवेगो का तरंगन चरम कोटि का है, किंतु कविता के द्वितीय अंग अर्थात् छंदोमयता का अभाव है। श्रंत्रेजी में डिक्वेसी श्रोर रस्किन के निबंध इसी श्रेगी के है। दूसरी श्रोर यदि कोई रचना छदोमय होने पर भी हमारे मनोवेगों को नहीं तर्रागन करती तो वह लीलावती के समान पद्य की सर्वोत्कृष्ट वेषभूषा सं भूषित होने पर भी कविता कहाने की अधिकारिगी नहीं है। और इस प्रकार उक्त लक्त्मण के अनुसार कविता वाच्य और वाचक दोनों ही की दृष्टि से साहित्य की सर्वोत्कृष्ट रचना ठहरती है। साहित्य का मार्मिक लक्षण अर्थात् मनोवेगीं को, तरंगित करना, कविता के जेव में आ उसका प्रमुख लक्ष्य वन जाता है; और रचना की शैली जो साहित्य की अन्य विधाओं में सामान्य रूप से परिष्कृत होती

है, यहाँ आकर सींदर्थ तथा चमत्कार की पराकोटि पर पहुँच जातो है।

कविता के उक्त लक्ष्मण पर यह आपित्त की जा सकती है कि यह अवश्यकता से अधिक सकुचित है और इसकी उन कि वित्य पर आपित के इस पद्मबंध रचनाओं में अव्याप्ति है, जिन का प्रमुख अपेर उसका परिहार उपदेश देना है, जैसे संस्कृत में भर्तृहरि के तीन शतक

श्रीर अंग्रेजी मे पोप का एस्से ब्रॉन मैन, किंतु इन दोनों रचनात्रों को सभी देशी और विदेशी पाठक चलती कविता मानते आए है। किंतु ध्यान से देखने पर उक्त आद्तेप निराधार ठहरता है; क्योंकि सव प्रकार की यथार्थ कवितात्रों का प्रमुख लच्य, चाहे वे कितनी भी उपदेशपुर क्यों न हों, प्रत्यच्त मनोवेगों को तरंगित करना होता है, न कि उपदेश देना। उपदेश देना तो उनकी गौरा वृत्ति होती है। स्त्रीर यदि सचमुच इनका प्रमुख लच्य उपदेश देना ही होता तो इनकी रचना पद्य मे न होकर गद्य मे होनी ऋधिक उपयुक्त होती; क्योंकि निःसदेह उपदेश देना पद्य की ऋपेचा गद्य मे ,कहीं अच्छी तरह किया जा सकता है। हम मानते हैं कि सभी प्रकार के साहित्य का चरम लच्य जीवन को सत्यान्वेपी-बनाना है, किंतु जहाँ गद्य-रचनाएँ जीवन कों सत्याभिमुख वनाने के लिए सत्य का प्रवेश हमारे मस्तिष्क में करती है, वहाँ कविता उसका प्रवेश हमारे हृद्य में करके उसे वहाँ चिरस्थायी वना देती है; किंतु सत्य का यह प्रवेश भी कविता की मुख्य वृत्ति न हो उसकी गौए। वृत्ति हुआ करती है।

हम मानते हैं कि उपदेशपर किवता भी यथार्थ किवता हो सकती है, किंतु यथार्थ किवता होने पर, भी वह किवता के उस उन्नत आदर्श पर नहीं पहुँच पाती जहाँ हमारा जीवन एकांततः भावनाओं का भवन चन जाता है, जहाँ धर्मीधर्मी सुखदु:ख, तथा कर्तव्याकर्तव्य के दंद दितत होकर आत्मा की सत्ता विदानंदमात्र रह जाती है।

एक बात ख़ौर; सब जानते हैं कि हमारे सनोवेगों में उत्कट तरंगे तभी उठती है, जब हम कलाकार के द्वारा उत्थापित किए गए व्यक्तियों ख़ौर उन पर जीती घटनावित्यों को मूर्त रूप में खपने संमुख स्पंदित होता देखते हैं। अमूर्त तथा भावहूप सत्य को अग्रसर करने वाली उपदेशपर किता में यह बात ज्वनी भव्यना से नहीं संपन्न हो पाती। इस प्रकार की किता से उत्पन्न होने बाले मनोवेगों में वह उत्कटता ख़ौर घनता नहीं खा पाती, जो मूर्न व्यक्तियों और उन पर बीतने वाली घटनाओं को निदर्शित करने वाली किवता में परिपक्व हुआ करती है।

अपर कहा जा जुका है कि किपता और उससे भिन्न प्रकार के साहित्य में यह जेद है कि जहाँ किवता का प्रकाशन किवता और अन्य छंदों में होता है, वहाँ साहित्य की दूसरी विधाओं भक्ष के साहित्य का प्रवाह गद्य में वहा करता है। किंतु किवता के में भेद इस कलापन की उत्पत्ति किन्हीं बाह्य आवश्यकताओं तथा तत्त्वों से नहीं होती; इसका उत्थान तो किवता की अपनी आंत-

तिया तत्त्वा स नहा हाता; इसका उत्थान ता कावता का अपना आतरिक आवश्यकता तथा शक्ति से संपन्न होता है। क्योंकि जहाँ गद्य में
प्रवाहित होने वाले साहित्यसामान्य का लच्य विशेष विशेष बिंदुओं
पर मनोवेगों को कीलित करना होता है, वहाँ किवता प्रतिपंक्ति और प्रतिपद मनोवेगों की भाषा बन कर खड़ी होती है। और यह एक सामान्य
तथ्य है कि जब हमारे सनोवेगों मे उत्कटता आती है, तब हमारी
भाषा में भी तदनुसारिणी नियमितता स्वयमेव उपस्थित हो जाती है
और भाषा की इसी नियमबद्धता को हम उसके परिष्कृत रूप में छंद
इस नाम से पुकारते है। इसी लिए हम देखते हैं कि जब कभी भी
उत्कट मनोवेगों को मुखरित करने वाली छदोमयी रचना को गद्य मे

परिवर्तित किया जाता है, तभी उसके विन्यास और सौष्ठक में वक्रता आ जाती है और उसकी छंदोबद्धता में संपुटित हुआ आनद फीका पड़ जाता है।

और इस तथ्य के समर्थन में कि उत्कट भावनाओं की अभि-व्यक्ति गद्य की अपेक्षा पद्य में भव्य बन पड़ती है कविता श्रीर हम कहेगे कि जब हमारे भावनातंतुत्रों के साथ किसी संगीत भी अन्य साहित्यिक तत्त्व (विचार आदि ) का सक-लन नहीं होता, तब वे सगीतपट पर प्रथित हो घन बन जाते हैं श्रौर हमारी भाषा मूकता में परिणत हो जाती है। तब केवल संगीत तथा भावना शेप रह जाते है और साहित्य की निष्पत्ति नहीं होती। इस के विपरीत ज्यों ही भावनात्रों के इस आवेश में साहित्य के बौद्धिक तत्त्व विचार त्रादि की श्रर्चना आ जाती है, त्यों ही वह आवेश कविता के रूप में प्रवाहित हो पड़ता है और हमारी भाषा संयमित तथा सुघटित हो छंदोमयी बन जाती है। फलत यदि हम कविता को उत्कट भावनात्रों की संतित स्वीकार करते है तो छुंदोगयता उस का नैसर्गिक गुण अथवा अवयव वन जाता है और कविता के भाव और कला दोनों पत्त एक दूसरे से अविभाज्य वन जाते हैं।

श्रीर जब हम अपने मस्तिष्क में इस तथ्य को श्राह्ट कर लेते
हैं कि किविता मनोवेगों की भाषा है, तब कविता
किविता श्रीर अपन्यास में दीख पड़ने वाला श्रागिक भेद
उपन्यास हमारे सामने श्रीर भी श्रीधक विशद हो जाता है।
श्रीर इस विषय में सब से श्रीधक ध्यान देने योग्य बात यह है कि
किवता उपन्यास की अपेक्षा संक्षिप्त होती है; यह इसलिए नहीं
कि मनुष्य के मनोवेग श्रल्पजीवी होते है; भावों की श्रल्पजीविता
तो श्रात्माभिव्यंजिनी कविता को सित्ति करने में कारण बनती है,

क्योंकि यहाँ किन जीवन की किनी एक उत्कट-भावना को लेकर-उसके त्र्याधार पर अपनी तृतिका चलाता है, श्रीर उस- भावना के मंद पड़ जाने पर अपनी तूलिका थाम देता है। किंतु आत्माभिव्यं-जिनी रचना को जनम देने वाले मनोवेगों से भिन्न प्रकार के प्रलंब मनोवेग भी होते है, जिनकी संतति को यदि कवि चाहे तो पर्याप्त समय तक उत्कट वनाए रख सकता है; और उसकी इस जीवन-प्रलिवनी प्रक्रिया से ही महाकाव्या का उद्य होता है। किंतु इन प्रलंबित मनोवेगों की भित्ति पर अंकित किए गए महाकाव्य की अपेता उन्हीं के आवार पर खड़ा होने वाला उपन्यास कहीं अधिक बृहत् तथा विपुलकाय होता है; क्योंकि जहाँ कविता को-क्योंकि यह निसर्गतः मनोवेगीं को वहन करने वाली भाषा है—कथा के भीतर त्राने वाली उन सव वातों को तज देना होता है, जिनका मनोवेगों के साथ प्रत्यच संवंध न हो, वहाँ उपन्यास के भीतर ऐसी सब प्रासंगिक वातों का समावेश हो जाना अपेचित होता है, जो किसी न किसी प्रकार से चरित्रचित्रण में सहयोग देती हों। अव, यदि हमारी प्रस्तुत कविता एक महाकाव्य हुन्त्रा तो यह कथा के उन्हीं तुंगों पर ठहरेगी, जिनके भीतर कथा का आत्मा घनीभूत होकर अनुप्राणित हुआ है। क्विता मे अंतर्भृत हुई घटनाएँ भी उपन्यास की अपेक्षा न्यून होंगी; किंतु जो होंगी वे होंगी सवल और शक्तिसंपन्न। एक कवि को अपने कथावस्तु मे अनावश्यक वक्रता और संकुलता लाने की स्वतत्रता नहीं होती. क्योंकि ऐसा करने पर कविता मे बहुत से ऐसे वर्णनों का लाना अनिवार्य हो जाता है, जिनका कवित्व की दृष्टि से विशेष महत्त्व नहीं होता और जिनके प्रविष्ट हो जाने पर कविता की घनता पिघल जाती है। इसी कारण कविता के भीतर वर्णित हुई घटनात्रों को व्यंजनागर्भ होने पर भी विश्लेपण की अपेचा नहीं होनी, चाहिए,

क्योंकि आवश्यकता से अधिक मात्रा में होने वाला किंश्लेषण भी केंविता के प्रभाव को सांद्र तथा सजीव नहीं रहने देता। किंविता में मनों वेगों का निदर्शन कराया जाता है, उनका वर्णन नहीं; फलतः किसी भी प्रकार का मनोभावों का वर्णन अथवा उनका विश्लेषण किंव के लिए हेय नहीं तो अनावश्यक अवश्य है; और इसीलिए किंवता में होने वाला गिरि नदी आदि का वर्णन भावमय होना चाहिए; उसमें स्थाननिदर्शन आदि परित्याज्य हैं। और यह बात स्पष्ट है कि भाव मय वर्णन विस्तृत न होकर सदा नियमित हुआ करते हैं, वे पोले न होकर सदा ठोस और सजीव हुआ करते हैं।

कहना न होगा कि जिस चए हम कविता को मनोवेगों की भाषा स्वीकार करते हैं उसी च्या हम उसकी सरिण तथा अवता श्रार संस्थान (diction and structure) की भी उसका उसका सस्थान श्रोवश्यक श्रग मान लेते हैं। जहाँ कविता की भाषा अपनी छंदोमयता के कारण गद्य की भाषा से भिन्न प्रकार की होती है, वहाँ श्रपनी संगीतमयता के कारण भो वह उससे पृथक् रहा करती है। श्रीर यद्यपि वर्ड सवर्थ जैसे महाकवियों ने भी गद्य श्रीर पद्य की भाषा में होने वाले श्रंतर का प्रत्याख्यान किया है, तथापि जनसामान्य के अनुभव में जो एक प्रकार का विशेष संगीत पद्य मे पाया जाता है वह गद्य की ललित से ललित भाषा में भी उपलब्ध नहीं होता। उदाहरण के लिए बाणभट्ट की सर्वगुणिवभूषित कादवरी के अत्यत चमत्कृत गद्य में भी हमे उस संगीत की श्रुति नहीं होती े जो हमे कालिदास के मेयदूत में आद्योपात लहराता दीख पडता है। इसी प्रकार अंग्रेजी की रुचिरतम रचनाओं में से एक पिल्प्रिम्स प्रोग्रेस नामक रचना के विविधगुण्विभूषित गद्य में हमे उस संगीत की लय नहीं सुनाई देती जो हमें शेक्षपीग्रर श्रथवा शैले की पद्यमयी रेचनाश्रों

में उपलब्ध होती हैं। इस बात का कारण यह है कि जहाँ गव के निर्वाचित छंशों में मनोवेगों को तरंगित करने की चमता होती है, वहाँ आदर्श पद्य की प्रतिपक्ति में और प्रतिपद में यह योग्यता संनिहित रहती है। कविता समिष्टिक्ष से मनोवेगों की भाषा है, तो गद्य आंगिक हप से भावनाओं को स्फुरित करता है।

श्रीर क्योंकि कविता प्रत्यत्त रूप से मनोवेगों की भाषा है, इस-लिए उसके निर्माता में एक प्रकार की दैवज्ञता का कवि दैवज त्रा जाना स्वाभाविक है। जगत् को उस की समा<del>ष्</del>ष्ट होता है में देखने के कारण किय किसी झंश तक भूत, भवि-प्यत् श्रीर वर्तमान का निर्माना बन जाता है। उसकी इस निर्माणमयी अंतर्रिष्ट के कारण ही शीक श्राचार्यों ने उसे निर्माता इस नाम से पुकारा है, श्रौर हीवर्यू भाषा में तो कवि श्रौर भविष्यवक्ता दोनों के लिए शब्द ही एक है। श्रीर जब हम किव की इस निर्माणमयी दिव्य शक्ति पर ध्यान देते है तब कविता के ये लच्चा कि वह ज्ञान का उच्छ्वास और उसका सर्वतोरुचिर आत्मा है—वह जीवन की आलोचना है वड़े ही श्रन्हें श्रीर रहस्यमय दीख पहते है। जब हम किसी विश्वकवि की रचना को पढ़ते है तब हमे उसके रचियता में दिव्यद्रष्ट्रत्व का भान होता है। प्रतीत होता है मानो वह कवि अपने हाथों अपना जगत् बनाकर उसकी व्याख्या करता है, वह अपने रचे काल्पनिक जगत् में हमें भूत, भविष्यत ,वतमान सभी की भल<sup>क</sup> दिखा रहा है। यदि ऐसा न हो तो गमायण पढ़ते समय हम सहस्रों वर्ष पूर्व हुए राम को श्राज भी श्रपनी श्राँखों के समुख खड़ा हुत्रा कैसे देखे, छौर कैसे देखे यह कि भविष्य में भी इसी प्रकार की सृष्टि चलेगी जैसी रामायण के युग में चल रही थी। वाल्मीकि की रचना की पढते समय प्राप्त हुत्रा यह त्रिकालदर्शन विचारों के साथ सबध नही

रखता; यह तो हमारे मनोवेगों की उत्कटता द्वारा घनीभूत होकर हमारी आँखों का विषय बन जाता है। हम कालिदास की शकुतला को पढ़ते समय दुष्यत श्रौर शकुतला की कथा नहीं पढ़ते; उस समय तो वे अपने भौतिक शरीर में परिएाद्ध हो हमारे संमुख आ विराजते है और उन सब घटनाओं को फिर से आवृत्ति करते हैं, जो उन्होंने श्राज से सहस्रों वर्ष पहले कभो की थी । कवि को दृष्टि में इस निर्माणमयी त्रिकालदर्शिता को उपपत्ति इस बात से होती है कि वह जीवन को उसके भिन्न भिन्न व्यक्तिरूपो में नहीं देखता; वह तो भूत, वर्तमान त्रौर भविष्यत् के त्र्यािगत जीवनों की समष्टि को देख उनकी तली में से जीवन का ऐसा प्रतिरूप उत्थापित करता है, जो प्रतिच्चा परिवर्तित होने पर भी तिल भर नहीं वदलता, जो तीनों कालों और सब देश तथा परिस्थितियों मे सूर्य के समान अवि-चिछ्नकरूप से प्रकाशित होता रहता है । हम देखते हैं कि हमारा जीवन प्रतिच्रण बदलता रहता है; हमारे चहुँ स्रोर परिस्थित द्रव्यजात भी प्रतिच्या परिवर्तित होते रहते हैं। इस परिवर्तन का नाम ही तो संसार, जगत् तथा जीवन है, कवि इस परिवर्तनशील अनंत जगत् के किसी एक परमाणु को छे, उसे अपनी अतर्देष्टि के वृहत्प्रदर्शक ताल (magnifying glass) द्वारा शतथा, सहस्रथा 🧹 विशाल बना कर, उसके वर्तमान क्षण में, उसके अमित अतीत तथा प्रतुल भविष्य को प्रतिविंचित करके दिखा देता है । बस इसी में उसकी निर्मायकता और भविष्यवकृता का रहस्य है।

श्रीर जब हम किवता में उद्भूत होने वाले उक्त तत्त्वों को भली-भाति हद्गत कर चुकते हैं तब हम किवता के उच्चतम किवता श्रादर्श-त्वा की श्रीर श्राप्तर होते हैं, जो किवता श्रीर भयी भाषा है। जीवन के मध्य विराजमान संवंध को बहुत ही भव्य रूप में उपित्रत करना है। इस लच्चण के अनुसार किवता आदिशित साला (patterned language) ठहरती हैं। इस लच्चण के अनुसार किवता की प्रमुख विशेषता और गद्य से होने वाला उसका भेद इस वात में हैं कि यह आषा को आदर्श में परिणत करती हुई उसे न केवल आवाभिव्यक्ति के सामान्य उद्देश्य के लिए, न केवल अपने उस चमरकारपूर्ण ध्येय के लिए जिस में अर्थ का प्रकाशन चमरकारपूर्ण होता हुआ श्रोता तथा पाठक की कलारमक रुचि को चेतन करता है, व्यवहृत करती है, अपितु उसे इस प्रकार उपयोग में लाती है कि वह परिकारक विधान के (designing)— जिसे हम आदर्श अथवा तम्ने के नाम से पुकारते हैं—नियमों में उल जाती है।

कविता के डक्त लच्चा को विद्युत करने के लिए हम कहेंगे कि जब हम किवता की परिभाषा करते हुए उस में तथा भाषा की उच्चा-राग और लेखात्मक विधाओं से भेद दर्शाना चाहते हैं तब हमारे लिए केवल यही कहना पर्याप्त न होगा कि किवता एक ऐसी भाषा है जिम में विधान (design) हो और जो चमत्कारिणी गरिमा से अन्वित हो, क्यों कि परिष्कार के ये उपकार तथा चम-करण तो सभी सुदर, उदात्त तथा उन्नत भाषा में पए जाते हैं। किवता का अपना निजू गुण तो कुछ और ही है; इसे चमत्कार अथवा निर्माणसंबंधी

गुण के नाम से पुकार सकते हैं। क्यों कि सभी वास्तविक कृताओं के मृल में एक वात पाई जाती है और वह है यह कि वास्तविक कला की परिधि में निर्मेय तथा चमत्करण में भेद नहीं रहता; एक की सत्ता दूसरे की सत्ता को अनिवार्यह्म से सिद्ध करती है; और कला विपयक इसी तथ्य को कविता पर घटाते हुए हम कहेंगे कि कविता

में निर्मेय और चंमत्कार दोनों अभेदातमिक संबंध द्वारा भाषा में निहित रहते हैं। आदर्श, उस चमत्कृत निर्माण के अमाव में, जिस के द्वारा कि वह अपने आप को इंद्रियों का विषय बनाता और इस प्रकार हमारे मनोवेगों को तरेंगित करता है, विज्ञान का विषय है न कला का। दूसरी त्रोर, त्रकेला चमत्करण, उसं त्रादर्श त्रथवा ढाँचे के श्रभाव मे, जिस पर मुद्रित हो वह श्रपने श्रापको मूर्त वनाता हैं—नहीं के तुल्य है। आदर्श और चमत्कार के इस सामंजस्य में ही सौंदर्य का उद्भव है और दोनों के मार्मिक संकलन मे ही कला की अर्थवत्ता है । कविता का उक्त लक्ष्य तो साहित्य की सभी विधाओं पर घटाया जा सकता है किंतु कविता का वह अपना निजू गुण, जो उसे साहित्य की श्रान्य श्रेणियों से परिच्छिन्न करता है, यह है कि कविता अपने विधान (construction) तथा चमत्करण में आदर्श के नियमों पर खड़ी होती है और एक आदर्श का रहस्य इस बात मे हैं कि उसमे श्रावृत्ति (Repeat) नामक तत्त्व निहित रहा करता है। आदर्श का उद्भव होता है एक आवृत्त अवयव (unit) से; श्रीर श्रादर्श को उत्थापित करने वाले की कलावत्ता केवल इतने ही से व्यक्त नहीं होती कि उसने ग्रावृत्त (Repeat) को यंत्र-निर्माण (mechanism) की दृष्टि से संपन्न करने में कहाँ तक सफलता प्राप्त की है, प्रत्युत त्रावृत्त ( Pepeat ) को इस प्रकार उपयुक्त करने में होती है कि उसके सारे चेत्र में, जिसमे कि आवृत्त का प्रसार है, अपना एक निजू सौंद्यें तथा अपनी एक अनोखी एकता, जो आवृत्त (unit) अवयव के गुर्गों से निष्पन्न होने पर भी उन से भिन्न प्रकार की है, उत्थित हो जाय। सब जानते हैं कि समानाकार बिंदुओं की एक पंक्ति आदर्श का एक अनुदूत रूप है। इन विंदुओं को वर्ग के रूप में लाकर उस वर्ग की श्रावृत्ति की जा सकती है। इन श्रावृत्त वर्गी

अथदा संघों का फिर सं एक विशालतर विधान (design) के रूप में पर्गीकरण किया जा सकता है, और फिर उसकी भी आवृत्ति की जा सकती है; और इस प्रकार यह शृंखला चलाई जा सकती है। इतना ही नहीं, जब इस आदर्श की कलृप्ति यत्र से न कर हाथ द्वारा की जाती है तब उसमे एक प्रकार की नित (flaxibility) का आ जाना स्वासाविक है। ऐसी दशा मे आवृत्त की तत्ता मे किंचित् अंतर आ जाने पर भा उसके आद्र्शपन मे तब तक भेद नही पड़ता जब तक कि हमे तदंतवंतीं आवृत्ति का, उसके मार्मिक अंशो मे, अनुभव होता रहे। सच पूछो तो कला से उत्पन्न हुए सभी सच्चे आद्र्शीं (pattern) में इस प्रकार की नित का होना स्वाभाविक तथा अनिवार्य सा है। यह नित इतनी अधिक हो सकती है कि हमें आवृत्ति को पाने के लिए उसे हूँ उना पड़े, और वह एकमात्र सृद्मदर्शियों के देखने की वस्तु वन जाय।

चित्रकला और संगीत कला के विषय मे तो यह बात अनायास समक्ष में आजाती है कितु कवित्वकला के विषय में ताल में मेंद्र है इसका समक्षना किचित् कठिन है। किंतु इसमें संशय नहीं कि जिस प्रकार उन दोनों कलाओं पर यह बात लागू है उसी प्रकार यह कविता पर भी घटती है। मिल्टन के शब्दों में कविता "वह भाषा है, जिसका आत्मा पद्य में ज्याप्त रहने वाला लय है।" यह लय गद्य में भी रहता है और संभव है कादंबरी तथा विलियम प्रोग्नेस जैसी रमणीय रचनाओं के गद्य में यह अत्यत सुंइर तथा संकुल (Intricate) भी संपन्न हुआ हो। किंतु गद्य का ताल पद्य के ताल से भिन्न प्रकार का है। जहाँ पद्य के ताल में आवृत्ति (Repeat) का रहना अनिवार्य है वहाँ गद्य में उसका अभाव होता है। यहाँ तक कि जब गद्य आवृत्ति की आरे मुकता है तब उस

म एक प्रकार की वकता आजाती है और वह पाठकों को अखरने लगता है। वस्तुतः गद्य शब्द का अर्थ ही वह भाषा है, जो अपने ताल में (व्यावहारिक भाषा के समान) विना आवृत्ति के सीधी चलती हो, जब कि पद्य का वाच्य वह भाषा है, जिसमें आवृत्ति हो।

गद्य और पद्य इन शब्दों की ब्युत्पत्ति के अनुसार दोनों के वाच्य में मौलिक भेद का होना अनिवार्य है। किंतु इन दोनों के बीच में रहने वाला भेद उस भेद जैसा नहीं है जो गद्य तथा किंवता में दीख पड़ता है। क्यों कि जहां हम किसी भी गद्यमयी रचना को किंवता नहीं कह सकते वहाँ सब पद्य भी किंवता नहीं कहा सकते। माना कि सभी आदिशत भाषा (patterned language) पद्य है, किंतु उसे किंवता का रूप देने के लिए आदर्श का विधान दचता के साथ होना अभिष्ठ है और उसमें सौंदर्य की पुट देनी आवश्यक है। इसके विपरीत यदि हम यह कहे कि पद्य और किंवता एक ही वस्तु है तो हमें किंवता में सुरूप तथा कुरूप दोनों ही प्रकार की रचनाओं का समावेश करना होगा; किंतु इसकी अपेचा यह कहीं अच्छा हो कि हम कुरूप किंवता को किंवता के नाम से ही न पुकारे।

श्रादर्श का यह चेत्र, भाषा तथा सामग्रो की दृष्टि से जिसके द्वारा
कि मानवीय कलाकारिता श्रापने श्राप को व्यक्त करती
है, बहुत विस्तृत है। इसका विकास एक देश से दूसरे
कला
देश में, एक युग से दूसरे युग में श्रीर एक सप्रदाय से
दूसरे संप्रदाय में भिन्न भिन्न होता है; यहाँ तक कि एक ही कलाकार के हाथ
में भिन्न भिन्न समयो पर, भिन्न भिन्न चदेश्यों के लिए किए गए इसके
व्यवहार में भेद पड़ जाता है। इसमें वृद्धि श्रीर हास होते रहते है;

चृद्धि के परचात निश्चेष्टता तथा संहार का युग आता है, और इसमें से नदीन युग की कांकी दीखा करती है। किसी भी राष्ट्र की किसी भी समय की सभ्यता का निदर्शन हमें उसकी लित कलाओं के मानदंड (standard) से हो जाता है, क्यों कि लित कला राष्ट्रीय जीवन की प्रगति की एक वृत्ति है; यह उसका एक मौलिक अंश है।

सामान्य दृष्टि से देखने पर कहा जा सकता है कि कला की सत्ता कला के लिए है, किंतु जीवन के उदात्त छच्य पर कला ग्रीर ध्यान देते हुए कछा की सत्ता भी जीवन के लिए जीवन उहरती है, जिसका कि कला भी एक प्रकार का लित अवयव है। जिस प्रकार प्रगति की विस्तृत विभिन्नताओं तथा उत्ताल तरंगों में भी हम जातीय आतमा की स्थूल रूपरेखा को देख सकते हैं उसी प्रकार जाति की प्रगतिशील ललित कलाओं के बहुमुखी विकास में भी हम जातीय जीवन का अध्ययन कर सकते हैं। आदशौं मे कुछ श्रादर्श तो सव के लिए समान होते हुए भी प्रवल होते हैं; इन पर प्रत्येक कलाकार अपनी कल्पना और कुशलता के अनुरूप श्चपनी तूलिका चलाता है। इन प्रवल श्चादशों के श्चरुण में से चहुँ खोर भिन्न दिशाओं में अन्यान्य आदशों की रिशमयाँ फूटा करती है, जो अविच्छिन्न रूप से आविष्कार, परिष्कार तथा परिवर्तन की प्रक्रिया में गुजरती रहती हैं। इनमें से कुछ त्रावर्श तो कवियों के प्रयत्नमात्र होते हैं जिनका परिगाम कुछ नहीं निकलता; दूसरे आदर्श राष्ट्रीय जीवन में जड पकड जाते और वल पाकर सामान्य आदर्श को बटल तक डालते हैं। इस प्रकार कवित्वकला वैयक्तिक प्रतिभार्ओं के प्रभाव से नव-नव रूपों में श्रभिरूपित होती हुई प्रतिच्या नवीनता धारण करती रहती है।

उक्त विवेचन के परिगामस्वरूप कविता की सामान्य परिभाषा

आदर्शत भाषा ( Patterned language ) अर्थात् कला के द्वारा आदर्श में परिणत हुई शब्दसामग्रो ठहरती है। इस कविता से हमें ऐद्रिय तथा बौद्धिक रस की उपलब्धि होती है। यदि हम उक्त लच्चण के पारिभाषिक पच्च को छोड उसके सार पर ध्यान दे तो कह सकते हैं कि किवता वह कला अथवा प्रक्रिया है, जो भाषा की अर्थसामग्री में से आदर्श घड़कर हमारे संमुख प्रस्तुत करती है और वह अर्थ-सामग्रो है एक शब्द में जीवन। हर सच्ची किवता जीवन के किसी अंश या पच्च को आदर्श के रूप में हमारे समुख उपस्थित करती है, और विश्वजनीन किवता तो जीवनसमिष्ट के आदर्शयन का निर्माण करके हमें एक च्या में सर्वदृष्टा बना देती है।

जिस च्राग हम कवित्वविषयक उक्त सत्य को भली भाँति हृद्रत कर लेते हैं उसी च्राग हमें उन सब बातों का भान हो जाता है जो कवियों ने अपनी रचना कविता के विषय में कही है। जीवन का—जैसा उखड़ा पुखड़ा यह हमारे समुख आता है— कविता की कोई आदर्श नहीं, कम से कम ऐसा आदर्श नहीं जो

किवता की कोई आदर्श नहीं, कम से कम ऐसा आदर्श नहीं जो इतिकर्तव्यता निश्चित हो, निर्धारित हो, जिसे हम समफ सकते हों। यह एकाततः बहुमुखी तथा बहुरूपी है; इसके नियम, यदि हम उन्हें नियम शब्द से पुकार सकते हैं तो अनियमित तथा औंधे है यह हमारी आशाओं तथा आकांचाओं को नहीं सरसाता; कभी कभी यह हमे ध्येयविहीन दीख पडता है। बहुधा यह, हैमलेट के शब्दों मे, उखड़ापुखड़ा निरी उठवेठ ही दीख पडता है। यह किसी भी आदर्श को नहीं जन्माता, फिर सुंदर आदर्श का तो कहना ही क्या। कितता का सर्वोच्च ध्येय, उसका सब से अनोखा कर्म, नियमों के इस अभाव को, प्रकाश की इस चौंध को, आदर्श में परिणत करना है; उसका कर्तव्य है जीवन के उस अंश अथवा पचिवशेष को, जिस पर

कि उसने अपने कल्पनारूप बृहत्तालयंत्र को केंद्रित किया है, जीवन के समतल से उथार देना, उसे हमारी आँखों के संमुख खड़ा कर देना; उसे अंधकार मे दीपशिखा की नाई अचल बनाकर जगमगा देना। श्रीर यही काम विश्व के सहान् कवि जीवनसमष्टि के विषय में किया करते हैं। उनकी कल्पना का वृहत्तालयत्र जीवन के किसी अंशविशेष पर न पड़ उसकी समिष्ट पर पडता है; उनकी दिव्य रचनात्रों मे हमें जीवन के किसी परिमित पच्चिशेष के दर्शन नहीं होते; वहाँ तो हमें भूत, भविष्यत् और वर्तमान तीनों कालों के जीवन की समष्टि उत्धापित होती दृष्टिगत होती है। शैले ने इसी तथ्य को इन शब्दों मे व्यक्त किया है कि कविता परिचित वस्तुओं को हमारे संमुख ऐसे रूप मे रखती है मानों वे हमारे लिए अपरिचित हों। कविता हमारे संयुक्त अनुभूति के व्यस्त पट को एक अनोखे ऐक्योत्पादक प्रकाश में लाकर खड़ा करती है; इसके द्वारा हमें उसके कमहीन संकुल तंतुसमवाय में भी विधाता के नियमित विधान का दर्शन होता है। कविता हमे जीत्रन को, सींदर्य की अगणित प्रणालियों मे प्रवाहित होने पर भी एक करके दिखाती है; यह हमे व्यतिक्रम और व्यत्यास भरे संसार में आशा के साथ जीना सिखाती है।

श्रीर इस उच दृष्टि से विचार करने पर हमें इस कथन में कि किविता जीवन का उच्चतम विकास है कोई अत्युक्ति नहीं दोख पडती। किवता जीवन के उस घनीमूत, विशदतम प्रयत्न श्रथवा नैमर्गिक बुद्धि की पराकोटि है, जो समानरूप से श्रशेष विद्या, सकल श्रध्ययन, श्रीर मब प्रकार की प्रगति के मूल में सनिहित हैं; श्रीर इसका लद्य है जीवन की स्वामाविक महत्ता तथा शक्तियों को हृद्रत कराना, उसके द्वारा जगन् पर श्राधिपत्य प्राप्त कराना श्रीर श्रपने प्रयत्न से प्राप्त की गई संपत्ति पर श्रात्मविश्वास के साथ पाठक को खटाना; श्रीर इन्हीं सब वातों का नाम दूसरे शब्दों में जीवन है।

## कविता के भेद

साधारणतः काव्य के दो भाग किए जा सकते हैं; एक वह जिसमें एकमात्र किव की अपनी बात होती है और दूसरा वह जिसमें किसी देश अथवा समाज की बात होती है।

केवल किंव की बात से यह त्र्याशय नहीं कि वह वात ऐसी हैं जो श्रोतात्रों की बुद्धि से बाहर हो। ऐसा होने पर विषयप्रधान तो उसे अनर्गल प्रलाप ही कहा जायगा। इस वात कविता का आशय यही है कि किव, मे ऐसा सामर्थ्य है जिसके द्वारा वह अपने सुखदु:ख, अपनी कल्पना और अपनी अभिज्ञता के अंतस् से ससार के अशेष मनुष्यों के मनातन हृदयावेगों को श्रौर उसके जीवन की मार्मिक बातों को श्रनायास प्रकट कर देता है और पाठक उसकी रचना को पढतें समय उसमे अपने ही श्रंतरात्मा का इतिहास पढ़ने लगते है। यह तब होता है जब कवि ससारमच पर खेल-कृद कर, रो-हँस कर, उसकी अशाश्वता तथा अंधाधुधी को समभ कह उठता है "अब मै नाच्यो वहुत गोपाल" श्रोर श्रपने अात्मा के मंदिर में लौट ऐसा गाना गाना है, जिसमें संसार के मनुष्यमात्र का स्वर मिला रहता है। इस प्रकार की कविता मे कवि का भाव प्रधान रहता है, इसलिए इसे हम भावात्मक, व्यक्तित्व- 😕 प्रधान अथवा आत्माभिव्यंजक कविता कहते हैं।

किंतु हम जानते हैं कि ससार के आदि पुरुषों में पराजय की यह चृत्ति न थी। वे अपने भौतिक जीवन को सुखसपन्न बनाने के लिए बाह्य जगत् पर सर्वोत्मना टूट पड़े थे और अपने मार्ग में आने वाली कठिन से कठिन बाधाओं से भी विचलित न हो जीवन के संग्राम में अड़े रहते थे। उनके जीवन का लच्य था कमें और कमें के द्वारा आधिमौतिक तथा आधिदैविक जगत् पर विजय प्राप्त करना। अभी उनके आत्मा की केंद्रपंतगामिनी शक्ति ही बलवती थी; उसे मंसार में टक्करे खाकर कतानुगामिनी बनने का अवसर न मिला था। इस अपेनाकृत कम सक्ष्य बीर पुरुप के कर्मण्य जीवन का निदर्शन पहले पहल चारणों द्वारा गाए जाने वाले गानों में हुआ, जो शनैः शनैः परिष्कृत तथा परिवर्धित होते होते उस काव्य रूप में आए, जिसे हम विषयप्रधान, वर्णनप्रधान अध्या वाह्यविषयात्मक कविता कहते हैं। और क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से विषयप्रधान कविता का उद्य पहले हुआ है, अतः पहले-हम इसी पर विचार करगे।

## विषयप्रधान कविता

विषयप्रधान कविता की सबसे बड़ी विशेषता वह है कि उसका प्रत्यक्ष संबंध बाह्य जगत् के साथ होता है और विपयप्रधान उस जगत् का वर्णन करने के कारण यह वर्णनात्मक कविता की होती है। इसमे कवि-अपने अंतरात्मा की अनुभूतियो विशेषता -का निर्देश न कर वाह्य जगत् मे जाता स्त्रीर उसकी श्रंतस्तली मे पैठ उसके साथ अपना रागात्मक संबंध स्थापित करता हैं। संचेप में हम इसे कवि के व्यक्तित्व से बाहर घटने वाली घटनात्रों का रागमय लेखा कह सकते हैं। इस पर किव के व्यक्तित्व की प्रकट छाप नहीं होती; दूसरे शब्दों में यह किसी एक किव की रचना न होकर देश अथवा जाति की रचना होती है, इसके निर्माण में बढ़ती हुई पौराणिक कथाओं का वडा हाथ होता है, और यदापि इस , मे, इसको अतिम रूप देने वाले महाकवि की कला का कुछ आभास श्रवश्य होता है, तथापि श्रात्माभिन्यज़िनी, कविता, के, समान, इसे वैयक्तिक रचना नहीं कहा जा सकता। इसमे किसी एक कवि का

दृष्टिकोगा काम नही करता; इसमें तो एक जाति अथवा एक युग का प्रतिफलन हुआ करता है। इस श्रेगी की रचनाओं के अंतस्तल से एक सारा युग अपने हृदय को और अपनी अभिज्ञता को प्रकट करके उन्हें सदा के लिए समादरगीय बना देता है।

इसी श्रेणी की रचना ओं को उनका वर्तमान रूप देने वाले कवियों विषयप्रधान को महाकवि कहा जाता है। "सारे देशों और सारी विषयप्रधान जातियों की स्रस्वती इनका आश्रय ले सकती है। किवताओं में सारा ये जो रचना करते हैं, वह किसी व्यक्तिविशेष की देश अथवा जाति रचना नहीं मालूम होती। कहने का अभिप्राय यह प्रतिबिंबित होते हैं कि उनकी उक्तियाँ देशमात्र और जातिमात्र को मान्य होती है। उनकी रचना उस बड़े वृत्त की सी होती है जो देश के भूतलरूपी जठर से उत्पन्न होकर उस देश को आअयरूपी छाया देता हुआ खड़ा रहता है। कितरास की शकुतला और कुमारसमय मे कालिदास की लेखनी का कौशल दिखाई पडता है। किंतु रामायण श्रौर महाभारत ऐसे प्रतीत होते हैं मानों हिमालय श्रौर गंगा की भाति ये भारत के ही हैं— ज्यास और वालभीकि तो उपलच मात्र है। भावार्थ यह है कि इनके पढ़ने से भारत भलकने लगता है, न्यास स्त्रीर वालमीकि उन में दृष्टिगोचर नहीं होते।"

हमने अभी संकेत किया था कि किसी देश अथवा जाति के वीर कृत्यों की प्रख्याति करने वाले तत्तदेशीय वारणों के परंपरागत गीत ही आगे चल कर किसी विशिष्ठ प्रतिभावाल महाकवि द्वारा संपा-वितालों के नाम जिस कर वैठे हैं उत्पन्न हुए महाकाव्य में भी स्रतीत युगों का

प्रतिफलन होता है, समग्र सभ्यतात्रों का चित्रण होता है, मनुष्य के विचारमय जीवन के नानाविध स्थायी पटलों का 'निदर्शन होता है। महाकाव्य में उसको रचने वाली जाति का स्वभाव और कल्पना निहित होती है, इसमें इस जाति के अतीत, वर्तमान, और भविष्य-विषयक स्वप्तो का संचीप होता है। इस कोटि की रचनाओं में, इनका एक रचियता न होने के फारण किसी एक के व्यक्तित्व का प्रभाव नहीं होता। ये सारे समाज की समान दाय है; ये विपुत्त मानवजीवन की-जिस में कि सदियों का सार समाया हुआ है। घनीभूत बोलती मूर्तियाँ है; परिवर्तनों के बीच में विकास को प्राप्त हुई जातीय उन्नित के प्रस्फुट पर चिह्न है। यदि इस कोटि की रचनाएँ किसी एक कलाकार की कृतियाँ हों, तो भी उनमे अतीत युगों की बहुविध रूढियों का एकत्रीकरण होता है! इमने देखा था कि समस्त भारत में ज्यात हमारे रामाण्या और महाभारत महाकाव्य अपने रचियताओं के नाम तुम कर वैठे है। जनसाधारण त्राज रामायण त्रीर महामारत के नाम लेने के अतिरिक्त उनके रचयिता वाल्मीकि और व्यास के नाम नहीं लेते। इन दोनो में उस उस समय का भारत प्रतिफिलित है। भारतवर्ष की जो साधना, जो आराधना और जो संकल्प है उन्हीं का इतिहास इन दोनों विशालकाय काव्यप्रासादों के सनातन सिहासन पर विराजमान हैं। हमारे देश में जैसे रामायण श्रीर महाभारत है वैसे ही श्रीस में

हमार देश म जैसे रामायण श्रीर महाभारत है वसे ही श्रीस म इलियड श्रीर श्रीडीसी है। वे सारे श्रीस के हृद्यकमल श्रीस के महाकाव्य से उत्पन्न हुए थे श्रीर श्राज भी सारे श्रीस के हृद्यक्ष्मल में विराजमान हैं। होमर कवि ने श्रपने देशकाल के कंठ में भाषा दी थी—उसने श्रपने देशकाल की श्रवस्था को भाषाबद्ध किया था। उनके वाक्य निर्मार के समान श्रपने देश के श्रांतस्तल से निकलकर विरकाल से उमे श्रासावित करते श्राए हैं।

जिस प्रकार्द्धीस का प्रतिफलन होमररचित इलियड और श्रोडीसी ं में हुत्रा है उसी प्रकार इटालियन महाकृषि वर्जिल की रोमन महाकवि प्रख्यात रचना एनाइड ( Aeneid ) में रोम की, वर्जिल लैटिन जाति की, लैटिन साम्राज्य की, श्रीर लैटिन सभ्यता की आतरिक वाणी प्रवाहित हुई है। अपने अभ्युद्य के पश्चात् से, वर्जिल समस्त लैटिन जगत् का, उसके जीवन के सभी पटलों मे सर्वश्रेष्ठ व्याख्याता माना गया है। यदि हम लैटिन जगत् में से वर्जिल को पृथक् कर दें तो हमारे लिए उसकी इस अभाव से उत्पन्न हुई दुरवस्था का अनुमान करना कठिन होगा। हम कह सकते हैं कि वर्जिल से पहले लैटिन जगत् में जो कुछ भी हुआ था, उस सब का तदय प्रत्यत्त अथवा अप्रत्यत्तरूप से विजल था; उसके पश्चात् वहाँ जो कुछ भी हुआ उस पर वर्जिल का उत्कट प्रभाव पड़ा; उसके भावों पर, उसकी कथनशैली पर, यहाँ तक कि उसकी भाषा पर भी वर्जिल की मुद्रा छपी हुई है। वर्जिल ने श्रपनी रचना में रोम ही नहीं, श्रपित समस्त इटालियन जगत् को मुखरित किया था।

जिस प्रकार रोमन जाति की संयत तथा उदात्त वाणी विजेल में बही है, उसी प्रकार अप्रेज जाति को विश्रोवल्फ, अप्रेज महाकि स्पेसरिचित फेयरी क्वीन, मिल्टनरिचत पैरेडाइज लॉस्ट, और टेनोसन रिचत इडिल्स ऑफ दि किंग नामक रचनाओं में मुखरित होने का सोभाग्य प्राप्त हुआ है। पहली रचना में विश्रोवल्फ नामक किसी वीर के दर्पकृत्यों का वर्णन है, दूसरी तथा तीसरी रचना में नवोद्बोधकाल (Renaissance) के प्रतिबिंब के साथ साथ क्रमशः वीरता तथा मध्ययुग की रूडियों की पुष्टि, और ईसाइयत की कथा तथा प्राचीनता का निदनर्श है, जब कि टैनीसन ने अपनी रचना में आर्थरियन कथानकों का प्रवध बाँधा है। जिस प्रकार भारत, प्रोस,

रोम तथा इंग्लैंड का सामृहिक जीवन क्रमशः उनके रामायण—महा-भारत, इतियड,—श्रोडीसी, एनाइड, तथा डिवाइन कमेटी, श्रोर वियोवल श्रादि विपयप्रधान रचनाश्रों में प्रतिफलित हुत्रा है, उसी प्रकार श्रन्य देशों का सामृहिक जीवन भी उनके अपने विषयप्रधान काव्यों में मुखरित होता आया है।

सनोविज्ञान बताता है कि प्राचीनकाल के पुरुष को जहाँ कहीं भी किया दृष्टिगत होती थी, वह वही, जिस प्रकार चाकाव्यकारों अपने भीतर वैभी ही बाहर भी, एक अधिष्ठात्री की दैव मे ब्रास्पा देवता की करपना कर लेता था। सूर्य, चंद्र, नज्ञत्र,

दवता का कल्पना कर लता था। सूय, चद्र, नच्न, यहाँ तक कि नथ मे, जल मे, छौर थल मे सभी जगह उसे किसी देविवरोप के दर्शन होते थे। इन सब देवताओं के साथ, इन सबके ऊपर एक छौर देवता का छाधिपत्य था, जिसे वह भाग्य छथवा नियित के नाम से पुकारता था। इस देवता के संमुख उसका सारा शौर्य तथा पराक्रम चीए हो जाता था छौर जिस प्रकार वायु के प्रवल मोंके पर्यत से टकराकर लौटते छौर छपने भीतर की किया मे लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार भाग्य के साथ टकराकर पराजित हो वह छपने भीतर, छपनी ही निसर्गजात कर्मशीलता से उत्पन्न हुई, काम मे छाड़े रहने को हठ मे घुल घुलकर रह जाता था। उसके जीवन का छाधा भाग उसके सहचर मनुष्यों तथा प्राणियों के साथ संबद्ध रहना था तो दूमरा छर्थ भाग इन देवीदेवताछो की सेवा तथा इन के भय में वीता करता था।

फलतः जहाँ हम श्रपनी रामायण श्रौर महाभारत में चराचर भारत नामायण श्रौर का सर्वोशी निदर्शन पाते है, वहाँ साथ ही उनमें महाभारत में देव हमें श्रपना सारा जगत् देवीदेवताश्रों के हाथ, में का मथ कठपुतली की भाँति नाचना दीख पड़ता है। जहाँ महर्षि वाल्मीकि कैकेंथी के द्वारा श्रीराम को वन मे प्रस्थापित करा, उससे सपन्न हुए दशरथ के निधन पर अपनी रचना भित्ति खड़ी करते हैं, वहाँ साथ ही वे उस भित्ति की आड़ मे, मंथरां को लोक-हित की दृष्टि से दुर्बुद्धि देने वाले देवताओं का उद्भावन करते हैं। श्रीर जब हम राभायण मे श्राने वाले लोकोत्तर भूतों पर ध्यान देते हुए उसका पारायण करते हैं तब हमें उस महाकाव्य मे एक भी चुटीली घटना ऐसी नही दीख पडती, जिसका प्रत्यच अथवा अप्र-त्यचरूप से किसी देवता के साथ सबंध न हो। यही नहीं; रामायण मे भाग लेने वाले सभी पात्र हमारे संमुख छोटे आकार मे नहीं, अपितु एक श्रमानुष दिन्य श्रांकार में श्राते हैं; उन्में से प्रधान पात्र तो स्वयं एक प्रकार के देवता बन गए है और उनके अनुचरों में से आधे रोछ, तथा बंदर आदि बन कर रहते हैं । श्रीराम का विरोधी हमारे जैसा मनुष्य नहीं, ऋषितु एक दशशीशधारी दानवराज है, जो सोने की लका में बसता है। हमारे नायक वहाँ पहुँचने के निमित्त समुद्र को लॉघने के लिए नौका आदि का उपयोग नहीं करते; वे उस पर सेतु बॉधते हैं, श्रीर नल तथा नील के हाथ में जो कुछ भी श्रा जाता है, वही पानी पर तैरने लगता है। लौटते समय श्रीराम उस पुल पर से नहीं लौटते, वे सीतासमेत पुष्पकविमान में आते हैं और खेत मे काम आए उनके सब साथी श्रीराम के हाथों श्रमृत पा फिर जी उठते हैं। घूम फिर कर ऐसी ही बाते हमारे समुख महाभारत में त्राती है। यहाँ भी सुदर्शनचक्र की महिमा त्रपार है और यहाँ भी देवता दिनरात मनुष्यों की ईहा मे पूरा पूरा भाग लेते दिखाई देते हैं।

किंतु रामादण श्रौर महाभारत के ये तत्त्व मनुष्य के जीवन को श्रिकंचन नहीं बनाते; उलटा ये उसे देवताश्रों के समान भद्रता की इतेर प्रवृत करते है, उसे मगलमय भारतीय आदर्श की स्रोर श्राकृ करते हैं।

जिन प्रकार आरत से उसी प्रकार ग्रीस में भी हमें इलियड श्रौर त्रोडीमी के **वीर पात्र देवतात्रों के साथ कंघे से कं**ष ग्रीक ज़ीर रोनन लगा कर कैम्पों और युद्धचेत्रों मे आपस मे भिड़ते महाकाव्यों में दैव श्रीर राजदरवारों तथा प्रासादों मे सामतजनोचित का हांथ श्रामोद और प्रमोद करते दिखाई पड़ते है। इतिहास

त्रौर पौरागिक उपाख्याना का यही संमिश्रग हमें वर्जिल त्राहि महाकवियों की रचनात्रों मे दीख पडता है।

हमने प्रारंश में कहा था कि सृष्टि के आदिम पुरुष का जीवन कर्मप्रधान था और उसके उस जीवन का वागात्मक व्याख्यान उसकी सर्वेप्रथम रचना ऋथीत् विषयप्रधान महाकाव्यों मे हुआ था। मा<sup>त-</sup> सिक जगत् की दृष्टि से जसका जीवन कितना भी परिसीमित तथा संकुचित क्यों न रहा हो, उसके जीवन का भी कुछ उद्देश्य था श्रीर च्येय था, उसकी श्रापनी श्रादिम रचना में हमे उस ध्येय का प्रतिफलन स्पष्ट दीख पडता है।

हमारे ऋषियों ने जीवन को समष्टि के रूप मे देख कर उस म मंगलमयी भावनात्रों का प्राधान्य दर्शाते हुए उसका भारतीय तथा त्रत सत्य, शिव तथा सुदर में किया था। रामा<sup>यस</sup>् यूरोपीय महा-श्रीर महाभारत मे हमारे ऋपियों का यह तस्व वह काव्यों के दृष्टि-ही रमणीय रूप में उद्गासित हो उठता है। टोनों ही कोण में भेद के मनोज्ञ पात्र क्लेशवहुल कर्ममय जीवन में से गुजर

कर श्रत मे श्रेमपरिपूर्ण ज्ञान के द्वारा निर्वाण प्राप्त करते है। इस<sup>इ</sup> विपरीत पाश्चात्य विचारकों ने अपने दृष्टिकोगा को इहलोक की विभू<sup>ति</sup> श्रौर पराभूति तक ही परिसीमित रख उस में श्रिनिवार्यरूप से सामने

श्राने वाले दैवजन्य केतेश में ही जीवन का श्रातम पटाचेप किया है। ग्रीस की सर्वोत्तमं निधि इलियड श्रौर श्रोडीसी में हमें वहीं बात उपलब्ध होती है मानव जाति के भाग्यचित्र को घबड़ाहट के साथ देखने वाले महाकवि होमर का सार श्रशिल्लेस के इस वाक्य में आ जाता है कि "निर्वलं मनुष्य के लिए देवतात्रों ने भाग्य का यही पट बुना है; उनकी इच्छा है कि मनुष्य सदा क्लेश मे जिये और वे स्वयं (देवता) आनंद में रहे।" होमर के सभी पात्र समानरूप से दैव के हाथ की कठपुतली है; वह उन्हें जैसा चाहता है, नचाता है, श्रीर श्रंत मे कादिशीक बना धूलिसात् कर देता है; उन्हे उद्यमजन्य क्लेश मे छोड़ देता है। यूरोप के इस दु.खांत जीवन में क्लेश पर क्लेश आने पर भी लडाई में अड़े रहने की प्रवृत्ति को वर्जिल ने बड़े ही मार्मिक शब्दों मे यों व्यक्त किया है "सभी मनुष्यों के लिए जीवन का काल छोटा है; जीवन फिर नहीं लौटा करता; इस छोटे जीवन में यश प्राप्ति करना, बस वीरता के हाथ में इतना ही है।'' अपने समय में दीख पड़ने वाली जीवनपरिस्थिति को होमर स्वीकार करता है; किंतु अतीत सभ्यता को चित्रण करने वाली उसकी रचना मे हमे उस उत्कट महत्त्व वाले सत्य की प्राप्ति होती है, जिसे होमर अशेष मानव जीवन में अनुभव कर रहा था। इलियड का वर्ण्य विषय युद्ध है श्रीर वह सब कुछ जो युद्धों मे होता है, उसके कारण श्रौर उसके परिणाम समेत । श्रोडीसी का वर्ण्य विषय है वैर्याक्तक साहसिक कृत्यों से भरा हुआ जीवन श्रौर उसका प्रातीप्य, अर्थात् घर के लिए उत्कंठा और अपनी रत्ता की चिता। इन दोनों वर्ण्य विषयों मे जीवन के भले बुरे सभी श्रनुभव श्रा जाते हैं; कवि इनका वर्णन करता है श्रीर साथ ही अप्रत्यन्त रूप से जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोग्। भी दृशीता है, जिसका चरम निष्कर्ष है जीना और बहादुरी से जीना, चाहे सिर पर मंडराता दैव कितने ही क्लेश क्यों न दे, और चाहे मृत्यु कल की होती आज ही क्यों न हो जाय।

विषयप्रधान महाकाव्य के तत्त्वों का दिग्दर्शन हो चुका, अव पाश्चात्य दृष्टि से उसके दो उपभेदों पर कुछ लिखना अप्रासंगिक न होगा। विषयप्रधान महाकाव्य दो भागों में बाँटे जा सकते हैं; एक प्राकृतिक और दूसरा आनुकारिक (Imitative); उदाहरण के लिए, जैसे अंग्रेजी के महाकाव्य विश्रोवुल्फ और

विषयप्रधान भिल्टनरिचत पैरेडाइज लॉस्ट । व्यापार श्रीर प्रकाशन किवता के प्राकृ की श्रादिम प्रवृत्ति के मुखरित होने में ही साहित्य का तिक तथा श्रानु- बीज निहित हैं । श्रादिम विचारों तथा मनोवेगों के कारिक नाम के स्रोत से ही वीरगाथात्रों तथा विषयप्रधान महाकाव्यों दो उपभेद की धारा वहीं है; दोनों ही समानरूप से स्वामाविक

विकास है; उन उन विचारों तथा भावनाओं के चिन्नफल हैं जो तत्त-त्कालीन मानव जाति की सामान्य दाय थे, और इस दृष्टि से देखने पर हमे भारतीय रामायण तथा महाभारत मे और प्रीस मे संपन्न हुए इलियड मे उन वातों का वर्णन मिलता है, जो उस समय के भारत तथा प्रीस में जीवन का निष्कर्ष मानी जाती थीं। दोनों देशों के तात्कालिक समाज की इन महाकाच्यों मे वर्णन की गई वातों में पूरी पूरी आस्था थी। अब, एक ऐसी रचना, जो इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर रची गई हो, जो अपने आकार, शैली और दृष्टिकोण मे इन्हीं के समान हो, किंतु जिसकी रचना ऐसे समाज तथा युग मे संपन्न हुई हो, जिसकी रामायण और इलियड मे वर्णित की गई प्रथाओं और विश्वासों में आस्था न हो, अवश्यमेव अपने सम्थान और रंगरूप मे उक्त मौलिक महाकाच्यों से भिन्न प्रकार की होगी। यह रचना अपने समसामयिक च्यक्तियों के जीवन का लेखा भी नहीं, और नहीं है इसमे उनके मान- सिक जोवन का प्रतिर्विब ही। संचेप में यह भौतिक महाकाव्य से भिन्न प्रकार की है; यह प्राकृतिक होने की अपेचा काल्प्रनिक अधिक है। किसी भी जाति अथवा राष्ट्र के इतिहास में एक अवस्थान ऐसा

होता है, जो महाकाव्यनिर्माण के लिए सुतरा अनुकूल यथार्थ महाका ज्य होता है; उस अवस्थान के बीतते ही महाकाव्य की का उद्भव किस रचना में श्रप्राकृतिकता श्रा जाती है; क्योंकि महाकाव्य युग में होता है ंको उत्पन्न करने वाले अवस्थान मे जीवन् अपनी आदिम अवस्था में होता है, और उस युग में प्राकृतिक कठिनाइयों के साथ जूमना मनुष्य का प्रमुख कर्तव्य होता है। साथ ही इस प्रकार के समाज में साधारण नियम, प्रथा श्रीर संस्कृति का श्रभाव सा होता है। इस युग के व्यक्तियों मे प्राकृतिक गुणों की अधिकता होती है, जैसे निर्भयता, सहनशीलता और साहसिंपयता; कलाएँ भी घर वनाना, नौका घडना आदि अत्यावश्यक पदार्थों तक हो सीमित होती हैं; इस युग का हर व्यक्ति केवल अपने किए का उत्तरदायी होता है, क्योंकि वह संघटित समूहशक्ति से उत्पन्न होने वाले नियमों के अभाव में, हर बात में अपने पैरों खड़ा होता है। संनेप में हर व्यक्ति अपना जीवन श्रपने श्राप बनाता है। ऐसे युग मे मनुष्यों के लिए लोकोत्तर बातों में विश्वास करना और देवीदेवताओं के साथ अपने जीवनततु को वँघा देखना स्वाभाविक होता है; क्योंकि उनकी विचार-शक्ति श्रविकसित होती है श्रीर उनके लिए "जो नहीं दीखता वही देव बन जाता है"। समाज की इस परिस्थित में महाकाव्य खूब फलता फूलता है; किंतु इस परिस्थिति के नष्ट होते ही जीवन समाज तथा राष्ट्र ' के द्वारा निर्धारित किए गए नियमों में वंध जाता है, श्रीर उसके साथ ही यथार्थ महाकाव्य का युग एक प्रकार से चल वसता है।

आज हमारा जगत् वाल्मीकि तथा होमर के जगत् से कहीं अधिक

विपुल तथा कहीं अधिक विशाल बन गया है। आज रामायण श्रीर कोई भी कवि अपने महाकाव्य के लिए इस प्रकार महाभारत के युग का विषय नहीं हुँढ सकता जिसके द्वारा उसकी रचना में ग्रीर ग्राज के में रामायण त्र्योर इलियड जैसी विश्वित्रयता स्त्रा जाय। युग में भेद युद्ध को भी आज सब व्यक्ति समान रूप से साहस-कुत्य नहीं समभते; श्रीर ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो श्रपनी बहादुरी से पोल पर जाकर अपनी विजयपनाका न गाड़ दे, सब की दृष्टि में समान रूप से 'वीर नायक' नहीं माना जा सकता। हमारे अगिएत मित्रेभेदों, धार्मिक भेदों, त्र्याचारभेदों, व्यवसायभेदों तथा जीवन के प्रति होने वाले दृष्टिकोणों के भेदों से परिच्छित्र हुए जीवनपट मे से कोई भी साहित्यिक ऐसा स्थल नहीं निकाल सकता, जो सब व्यक्तियों को समान रूप से रुच सके; श्रीर स्मरण रहे इस सर्वाप्रयता में ही विपयप्रधान महाकाव्य का सर्वस्व निहित रहा करता है। कहना न होगा कि इस परिवर्तित परिस्थिति में रचे गए महाकाव्य मौलिक महाकाव्यों से भिन्न प्रकार के होंगे; उनकी यह भिन्नता रचनाशैली मे ही परिसीमित न रह उनके प्रसर, उनके आशय और उनकी अपील मे भी उद्भुत होगी।

मिल्टनरचित पैरेडाइज लॉस्ट की कथा हमारे लिए उतनी ही अवि-रवसनीय है जितनी कि इलियड की, किंतु अपनी गरिमा नथा अपील में मिल्टन की रचना एक सच्चा महा-वालवध ग्रादि महा काव्यों में मेद काव्यों में मेद के तात्तकालिक समाज का प्रा पूरा विश्वास होता है; किंतु पैरेटाइज लॉस्ट में यह बात नहीं है। इसकी कथा में इसके रचनाकालीन व्यक्तियों का भरोमा न था; यह तो केवल शुद्धिवादी संप्रदाय के व्यक्तियों ही को मान्य थी। यही बात रामायण और महा-भारत की कथाओं को दुहराने वाले आधुनिक संस्कृत और दिंदी महा-काव्यों के विषय में कही जा सकती है। और जहाँ कि प्राकृतिक महाकाव्यों में उनके रचयिताओं का व्यक्तित्व नहीं दीख पड़ता था, वहाँ मिल्टन पैरेडाइज लॉस्ट में हम स्वयं मिल्टन को विराजमान हुआ पाते हैं। निष्कर्ष इस बात का यह है कि जिस प्रकार अंग्रेजी का पैरेडाइज लॉस्ट आकार प्रकार में तो आदि महाकाव्यों के समान है, किंतु वस्तुतत्त्व में उन से सुतरा भिन्न, उसी प्रकार हमारे शिशु-पालवध आदि संस्कृत महाकाव्य और प्रियप्रवास तथा साकेत आदि हिंदी महाकाव्य आकार प्रकार में तो रामायण और महाभारत के समान है, किंतु वस्तुतत्त्व में उन से सुतरा भिन्न।

महाकाव्य के प्राकृतिक तथा आनुकारिक नामक दोनों उप-विभागों का दिग्दर्शन हो चुका, श्रब उनकी रचनाशैली के विषय मे कुछ जान लेना उचित होगा। महाकाव्य का वचनप्रबंध वर्णनशैली मे प्रवाहित होता है। जिस प्रकार वर्णनात्मक कविता महाकाव्यों की अपने से प्रथम उदित हुए साहित्य से आगे उन्नति रचना शैली: उन का एक पग है, उसी प्रकार वर्णनात्मक कविता मे में तथा नाटक त्रीर उपन्यास में इससे आगे आने वाले और इससे भी कहीं अधिक विकसित नाटकीय साहित्य के वीज निहित हैं । भेट नाटक के समान महाकाव्य में क्रिया की अप्रसरता का विकास होता है ऋौर दोनों ही समान रूप से ऋपने पात्रों के विकास मे दत्तचित्त रहते है। किंतु क्रिया श्रौर पात्रों को संप्रदर्शित करने का दोनों का श्रपना अपना ढंग पृथक् पृथक् है। नाटक में प्रमुख किया को पराकोटि पर नियत समय मे पहुँचना होता है, श्रीर समय की इस संयतता के कारण ही नाटककार को अपने संकुचित पथ से इधर उधर जाने का अवसर नहीं मिलता। उसकी चतुरता इस बात -में है कि कहाँ तक अपने प्रधान पात्रों को निर्धारित परिधि में संकु-चित करता हुआ उन्हें मुखरित कर सका है, और कहाँ तक अपनी रचना को प्रमुख पात्रों की पुष्टि मे अप्रेसर कर सका है। महाकाव्य में समय और देश का ऐमा कोई वंधन नहीं है। इसमें कवि को अपने प्रधान वक्तव्य से इधर उधर जाने का ऋधिकार है, वह ऋपनी रचना को प्रसगागत ऐतिहासिक तथा नृवशसवधी सूचनाओं, से चार बना सकता है। वह उसमें वन, पर्वत, नदी, समुद्र, ऋतु आदि सभी वाह्य जगत् का वर्णन कर सकता है। उसमे मानवजाति के युद्ध, उन के शास्त्रास्त्र, उनके घरवार, उनके यातायातसाधन आदि सभी वातों का निर्देश कर सकता है। साथ ही महाकाव्य की गति मे नियंत्रण भी है। इसे शीव ही समाप्त नहीं होना चाहिए, चमत्कार, तुलना तथा निदर्शन आदि के द्वारा इसका सुसिंजत होना आवश्यक है। कहना न होगा कि जहाँ वर्णन की इस स्वतंत्रता मे अनेक लाभ है, वहाँ साथ ही इसमे अनेक कठिनाइयाँ भी है। इस स्वतंत्रता के आकर्पण में मस्त हो कवि अपने विषय के साथ संबध न रखने वाली 'बातों में ' लग अपनी प्रमुख घटना को भुला सकता है; श्रोर यह अकेला दोप ही किसी रचना को भदी बनाने के लिए पर्याप्त हैं । किव के द्वारा च्दुभावित किए गए परिष्कार के इन उपकर**णों द्वारा कथा** को श्रवसर होने मे सहायता मिलनी चाहिए, न कि उन से उसका गति अवरोध होना चाहिए। इसमे संशय नहीं कि किंचित् काल के लिए कथा मे व्याचेप अथवा निरोध डाल देने से उसका प्रभाव वढ़ जाता है; क्यों कि इसके द्वारा कथा के विषय में हमारी पूर्वभुक्ति (anticipation) तीव हो जाती है; किंतु कथा को आवश्यकता से अधिक देर तक निमद कर देना तो उसके प्रति होने वाल पाठक के प्रेम को तोड़ देना

है। महाकाव्य का लच्य होना चाहिए कवि के द्वारा इतिहास, उपा-ख्यान अथवा काल्पनिक जगत् में से एकत्र किए हुए पात्रों और स्व घटनाओं के प्रति पाठक के सन में रानै: रानै: किंतु प्राभाविकता के साथ प्रेम उत्पन्न करना । किंतु यद्यपि उक्त उपकरणों द्वारा महा-किंव की अर्थसामग्री में बहुविधता आ जाती है, तथापि वह उस सामग्री पर "कहीं की ईट कहीं का रोडा मानमती ने कुनवा जोड़ा" के अनुसार अव्यवस्थित प्रवध नहीं खड़ा करना वह तो अपनी इस बहुक्तिणी अपक सामग्री को अपनी रचना के महापात्र में डालकर उसे ऐसे एकतामय पाक में परिवर्तित करता है कि सहदय पाठक उसको चख चख कर नहीं अघाते। विषयप्रधान सहाकाव्य स्वजने वाले महाकवि की विशेषता इसी बात में है।

## भावप्रधान कविता

विषयप्रधान कविता का स्रोत हम ने त्रादिम पुरुष की उस कर्ममय
प्रवृत्ति में देखा था; जिससे प्रेरित हो वह गिरिगह्वर
विषयप्रधान
में से खिलखिला कर सामने पड़ी चट्टान पर फूटने
कविता का
वाले निर्भर के समान दैव के द्वारा सजाए गए जीवनस्रोत : उस्का
सप्राम में बरावर रत रहता था श्रीर बार बार इस
संग्राम में मुँह की खाने पर भी उस में श्रड़ा रहता

था। स्रभी उस-कर्मवीर ने पराजय का पाठ नहीं पड़ा था।

शनै शनै सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ साथ उस की कर्मण्यता मंद पड़ती गई और उसकी विचारवृत्ति, अथवा केंद्रानु गामिनी शक्ति विकसित होती गई। अब वह बाह्य जगत् को पीड़ा और टीस से अनुविद्ध हुआ देख कर अपने भीतर प्रविष्ट हुआ। उस के अंतर्मुख होने पर उसके मुँह से जो कविता निकली, उसी के विविध रूपों को भावप्रधान कविता कहते हैं। विपयिप्रधान कविता श्रौर मनोवेग

भावप्रधान कविता का स्रोत गायक के उत्कट मनोवेगों मे हैं। प्रारंभ में मनुष्य ने अपने इन मनोवेगों को अव्यक्त ध्वनि द्वारा प्रकाशित किया थाः, हमारा वर्तमान विशुद्ध संगीत उसी ध्वनि 'का सयत हुआ विकसित रूप है। प्रारंभ में इस ध्वानि के साथ नृत्य का

समिश्रण था; साहित्य का पहले-पहल प्रवेश इसमें बार बार आवृत्त होने वाले एकस्वर शब्दों के रूप में हुआ। सभ्यता के आनुक्रमिक विकास के साथ साथ च्यादिम पुरुष के इन्हीं तत्त्वों से भिन्न भिन्न कलाओं का उद्भव हुआ, इन्हीं कलाओं मे भावप्रधान कविता भी एक है, जिसका सरल लच्च है शब्दों के द्वारा उत्कट मनोवेगों का सगीतमय प्रदर्शन। कहना न होगा कि भावप्रधान कविता का निष्कर्ष किव के उत्कट मनोवेगों मे हैं; उसके द्वारा उचारित हुए शब्दों मे वॉधे गए वस्तुप्रतिरूप तो उसके मनोवेगों को व्यक्त करने अथवा उन्हें वाहर बहाने के साधनमात्र है। शब्दों में सपुटित हुए प्रतिरूपों में किव का मनोवेग इस प्रकार उच्छ्वसित होता है, जैसे अपने आप को शब्द द्वारा बहाने वाले चातक का आत्मा उसके गले मे उच्छ्वसित हुआ करता है। शब्दायमान चातक का जो कुछ आप को दीखता है वह उसका वाह्य रंग छोर उसकी किया है, जो छाप सुनते हैं वह उसका गीत है; उसका मनोवेग, जिसकी कोई प्रतिमा नहीं, एकमात्र श्रनुभूति का विपय हैं, इंद्रियों का नहीं। भावप्रधान कविता के अर्थ का सार किव के मनोवेगों में हैं, जो शब्दों में वैंधे हुए प्रतिरूपों द्वारा प्रस्कृटित होते है। श्रोर चाहे भावप्रधान कविता कैसी भी व्यक्तित्व-प्रचान क्यों न हो-श्रौर स्मरण रहे इस कोटि की सभी रचनाएँ न्यक्तित्वप्रधान हुआ करती हैं-यह उस मनोवेग के द्वारा, जो मनुष्यमात्र मे समानरूप से एक है—विश्वजन का दाय वन जाती है;

त्रौर इसका परिगाम यह होता है कि किव की तान में पाठक की तान मिल कर एक हो जाती है।

जीवन मनोवेगों की एक शृखला है। मनोवेग में चचलता है; यह उठता है, बढ़ता है, श्रीर फिर कहीं विलीन हो जाता है; बार चार नष्ट होकर यह बार बार श्राता है। जीवन की नदी इन लहरियों की एक समष्टि है। जीवन के ये मनोवेग जब घनीभृत हो शब्द-आदर्श में परिणत होते हैं तब गीतिकाव्य का जन्म होता है। गीतिकाव्य इन अव्यक्त मनोवेगों को व्यक्ति प्रदान करता है; वह रसाप्छावित हुए कवि के आत्मा को कंठ दे देता हैं। यही उसकी चृत्ति है, इसी में उसका कलापन है, और यही उसकी उपयोगिता है।

गीतिकाव्य में एक ही मनोवेग अथवा विचार की प्रधानता होती है।

विषयिप्रधान रचना के मनोवेग

की एकता

जब कविकुलगुरु कालिदास ने वर्षा के आरभ मे स्निग्ध गभीर घोष करने वाले जलधर का पीन कलेवर देखा था, तब उनके मन मे न जाने क्यों, जन्मजन्मान्तरव्यापी विरह का एक ऋपूर्व भाव

सचरित हो गया था श्रौर उनका श्रात्मा मेघदूत नामक कविता के रूप में बह निकला था। उस विरह से आविष्ट होने पर उन्हें चराचर जगत् उसी मे पीडित हुन्या दीख पड़ा था। क्या जबूकुंज की श्यामल समृद्धि, क्या सजल नयन की पुलक, क्या हरित किपश वर्ण वाले कद्व वृत, क्या उनको एक टक निहारने वाले हरिए, सभी समान रूप से उसमे विधे दीख पड़े थे। मेधदूत मे आदि से अत तक मानव हृदय का वही युगयुगातव्यापी विरह भाव मुखरित हुआ है।

🏥 हम प्रतिदिन हसों को स्राकाश में उडता देखते हैं, हमने स्रगणित बार वादलों से भरे आकाश में वकपक्तियाँ उड़ती देखी है। कितु ं जब एक भावुक कवि कलनादिनी नदी के निर्जन तट के ऊपर से हंस श्राणी को उड़ता देखता है तब उसका हृदय एक श्रपूर्व सींदर्य की तरंगों से आप्लावित हो जाता है और वह अनायास कविता के रूप मे वह निकलता है। तब वह इंसश्रेगी पिचर्यों की एक श्रेगी नहीं रह जाती, तब वह परलोक का दिन्य दूत बनकर उसके संमुख आती और उसे वहाँ का रहस्यमय अदेश दे उधर पहुँचने का मार्ग दिखाती है। भावप्रधान कविताओं का परिपाक उस शोकमय वेदना मे

है, जिसे महाकवि भवभूति ने करुण रस' के नाम से

भावप्रधान रचना का परिपाक करुण

पुकार सभी रसों का आसार बताया है। कभी कभी इस कोंटि की रचना में मनोवेग को विजयी भी रस में होता है जिल्लाया गया है, किंतु बहुधा मनोवेग निरर्थक रहता है, क्योंकि यह प्रकृत्या चाएजीवी है; श्रीर हम मे सभी ने मनोवेगों की अफलता श्रथवा उनका फलकर विगई जाना श्रपने जीवन मे बार बार देखा है। कितु मनोवेंगों की श्रफलता के इस दु:खद प्रभाव को दूर करने के लिए प्रत्येक रचना का परिपाक शांत रस मे किया जाता है। हमारे रामायण श्रोर महाभारत का श्रंत इसी मंगलमय शांत रस मे हुआ है। पश्चिम में भी मिल्टन ने लीसिडास (Lycidas) के विलाप . के अनंतर सिद्धों के स्वर्ग की कपल्ना करके अपनी रचना का शांत रस में परिपाक किया है। इसी प्रकार टैनीसन ने अपनी इन मेमोरियम नामके रचना में इसकी निष्पत्ति सजीव दैवी इच्छा के साथ मिल कर एक हुए प्रेम को नित्यता को निद्शित करनेवाले विश्वदेवतावाद मे और गैले ने अपनी एडोनेस (Adonais) नामक रचना में इसकी निष्पत्ति इस आशा में कि उसका आत्मा भी देहपजर को छोड़ एक दिन उसी जगन् में पहुँचेगा जहाँ एडोनेस पहुँच चुका है, उस जगन् में जंहर् में कीट्स का स्नातमा स्ननंत में टिके नच्त्र की नाई उन्मुख

हो उसे अपनी ओर बुला रहा है, और अपनी प्रोमेथियम अनवाउड नामक रचनों में पीडित मानवसमाज के संमुख आगामी सुवर्णयुग की स्थापना करके की है।

यह तो हुई ऋषेत्राकृत विपुल रचनाओं की बात । सञ्ची-भावप्रधान

भावप्रधान रचना की पराकाष्टा से एकमात्र कवि श्रौर उसके भाव रह जाते हैं। कविता से कवि को किसी भी ऐसे सात्वना देने वाले स्वर्गादि की कल्पना नहीं करनी पड़ती। वह तो किसी कलनादिनी नदी के निर्जन तट के ऊपर से उड़ती हुई वकपिक को देख कर उस आंतरिक सौंदर्य के स्रोत में लीन हो जाता है, जो अशेष वाह्य सौंदर्य का चरम आगार है, उस समय उसकी गित ऐसी होती

हैं जैसे विजया को पीकर मस्त हुए प्रेमी की, उस आंतर प्रेम से आविष्ट होने पर बाह्य जगत् उसको आँखों मे नाच नाच कर तिरमिराता हुआ शनै: शनै: लुप हो जाता है, नदी का रव चुप हो जाता है, निर्जन तट बह जाता है, वकपंक्ति विलीन हो जाती है, बस वह रह जाता है, ख्रौर उसके रहस्य-भय तरल स्वप्न रह जाते है। जहाँ विषय-प्रधान कविता रचते समय किव के संमुख विषय पंक्तिबद्ध, हो खड़ हो गए थे श्रौर वह उन्हें चीन्ह रहा था, वहाँ विषयिप्रधान कविता करते समय एकमात्र कवि रह जाता है, बाह्य प्रकृति उसके आत्मा मे अपना आदर्श अथवा प्रतीक छोड कर तरल वन जाती है, अथवा अनुभूति के अत्यधिक निगृढ़ हो जाने पर सुतरां लुप्त हो जाती है। श्रौर जिस प्रकार काली-वाडी में मस्त होकर नाचने वाले सच्चे बग वैष्णव अपने आपे को भूल जाते है, इसी प्रकार विषयिप्रधान रचना में फूटते समय भावुक कवि अपने आपे को भूल जाते हैं। और जिस प्रकार दिव्य अप्सराएँ निव्यों मे से मधु तथा चीर तभी सिचत करती है जब वे डियोनीसस के मत्र में बँधी होती है - अपने आपे को भूली होती हैं - अन्यथा

नहीं, इसी प्रकार भावुक किव का आत्मा गीतिकाव्य के रूप में तभी प्रवाहित होता है जब वह प्रेम मे अपने हृदय को पूरी तरह घुला चुका होता है। जिस प्रकार मधुमित्तकाएँ मधुमद से मत्त हो भरी दुपहरी, निर्जन मे, फूल से फूल पर मँडराती श्रौर उनमे से मधु इकट्टा करती फिरती है, उसी प्रकार प्रतिभा की सुरा में मस्त हो सचा किव भी सर-म्बती के उपवनों तथा कंदराओं मे बहने वाले मधुमय स्रोतों से अपने गीतरूपी मधुकर्णों को एकत्र करता हुत्रा उड़ा करता है। श्रीर जिस प्रकार उनः मधुमित्तकाश्रों द्वारा संचित किए मधु को उनसे बलात् छीनकर हम उनके सभा प्रयत्नों तथा आकांचाओं को धूलिसात् कर देते हैं-पर फिर भी वे, क्यों कि उनका स्वभाव ही मधुसचय करना है. पुष्पों के अंतरात्मा में घुस वहाँ के अमृत को पीना ही उनका जीवन है-मधुसंचय करती ही रहती है, उसी प्रकार एक सचा कवि अपने प्रयत्नों के विफल होने पर भी वरावर इस संसाररूपी उपवन के व्यक्तिरूप पुष्पों की श्रांतस्तली में पैठ वहाँ के श्रमृतमय एकत्व रस को पीता रहता है। इस प्रकार इम देखते हैं कि आकां जाओं की विफ-त्तता ही में जीवन का आरंभ है और एक सच्चे विषयिप्रधान कवि की रचना सें विफलता को ही जीवन के गीत का आधार वनाया जाता है।

जिस प्रकार विपयिप्रधान कविता में उसी प्रकार नाटक श्रौर उपन्यास में भी एकता का होना त्रावश्यक हैं। किंतु साहित्य की पिछली दोनों विधार्शों में कलाकार को एकतास्थापन के लिए सचिन्त रहना पड़ता है। एकता में भेद हैं एकता के इस उद्देश्य को ध्यान में रख वह श्रपने सभी पात्रों श्रौर घटनाश्रों को प्रमुख घटना का श्रमुसारी चनाया करता हैं; उस घटना के एक सागे में उन सब को पिरोया

करता है। यहाँ हमे कलाकार का हाथ एकंत्रीकरण की दिशा में चलता हुआ दिखाई देता है। इसके विपरीत विषयिप्रधान रचना मे कवि की सब वृत्तियाँ विषयी के रूप मे अनुगत हों स्वयमेव एक बन जाती है और उनका प्रकाशन भी अप्रवर्तितरूपेण एक तान और एक लय के रूप में फूट पड़ता है। यहाँ उसे किन्हीं निर्धारित नियमों का पालन नहीं करना पड़ता; यहाँ तो उसका एकमात्र ध्येय श्रोता को श्रपने साथ कर लेना होता है। इसका निष्कर्ष यह निकला कि अपने तथा श्रोता के मध्य ऐक्यस्थापन के लिए श्रपनी रचना को वह चाहे जिस प्रकार घड सकता है, उसे चाहे जिस छद मे वाँध सकता है । कितु इसका श्राशय यह कदापि नहीं कि जिस प्रकार उसके मन में विपयिप्रधान कविता के उद्बोधक मनोवेग का प्रकंप एकदम हो आता है, उसी, प्रकार उसकी रचना भी अनायास निष्पन्न हो जाती हैं। नहीं, रचनानिष्पत्ति के लिए उसे भी प्रयास करना पड़ता है। किंतु कविता-निष्पत्ति हो चुकने पर कलाकार का हाथ अपनी कला में छिप जाता है और उसकी रचना उसके स्वाभाविक समुच्छ्वसन के रूप म श्राविभूत होती है।

विषयिप्रधान रचना के प्रारंभिक रूपों में किव हमारे संमुख
कलाकार के रूप में बिलकुल नहीं श्राता । वेदों की
मावप्रधान
किवता की
स्वतःप्रवर्तितता
किचित् भी दृष्टिगोचर नहीं होता । जिस प्रकार
धरणी के धरुण वन्न:स्थल से जल का उत्साव श्राविभूत होकर ही हमे प्रत्यन्न होता है, वह कहाँ से श्राया, कैसे श्राया
और किस रूप में श्राया इत्यादि की हमे जिज्ञासा तक नहीं होती—
इसी प्रकार वे गीत तो ऋषियों की हृदयस्थली से मुखरित होने पर
ही प्रत्यन्न हुए थे, जलभरनत जीमृत में चपला प्रत्यंचा के समान

चमक कर ही दीख पड़े थे। उनके रचने वालों के मन मे, उन्हे किस रूप में रचा जाय, यह प्रश्न उठा ही न था। किंतु इस कोटि की रचना के एक बार प्रस्फुटित होने पर किव का कर्तव्य है कि वह श्रांत नक उसे उसी रूप में निभाता जाय; उसके छंद और रीति आदि में किसी प्रकार का खलने वाला भेद न त्राने दे।

विषयिप्रधान कविता की दृष्टि त्ते हिदी साहित्य पर एक दृष्टि

जब हम विषयिपधान कविता की दृष्टि से हिंदी साहित्य के इतिहास का अनुशीलन करते है तब हमें इसकी परपरा अनेक स्थलों पर खडित हुई दीख पड़ती है। हिंदी साहित्य का विपयप्रधान वीरगाथाकाल खुमा-नरासो, वीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, त्राल्हा ऋौर विजयपालरासो मे बीत कर उसका विषयविषयिप्रधान

भक्तिकाल कवीर, जायगी, सूर और तुलसी की रचनाओं में हमारे संमुख आता है। इन में कवीर तथा सूर की रचनाओं को हम किसी सीमा तक विषयिप्रधान कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की एचनार्त्रों में हमें कवियों का अपना आत्मा विवृत हुआ दीख पडता है । जायसी की रचना लाविंगिक अथवा रूपकमय है और तुलसी का मानस विपयप्रधान । भक्तिकाल के परचात् हम हिंदी के रीतिकाल में आते हैं, जिसकी रचनाएँ वहुधा विषयप्रधान है । इन रचनात्रों मे हमें कविता का उसके निखरे रूप में दर्शन नहीं होता, श्रीर ध्यान से देखा जाय तो यह कविता नहीं, ऋषितु चमत्कारों तथा ऋलंकारों की जादूभरी पिटारी है। चिंतामिण, यशवतिधंह, विहारी, मितराम, भूपण, कुलपित, देव, पद्माकर, प्रतापसाहि स्त्राटि की रचनात्रों में कहीं कहीं कविता का उत्क्रप्ट रूप मिलने पर भी उनका दृष्टिकोगा साधारणतया शब्दाडवर श्रीर श्रलंकारों के विधान में लीन हुआ दीख़ पडता है । हिंदी के रोतिकाल से चलकर हम उसके आधुनिक युग के प्रारंभिक काल

(संवत् १९२४-१९६०) को छोड़ते हुए उसके मध्ययुग (१९६०-१९७५) मे प्रविष्ट हो मैथिलीशरण गुप्त की वाणी में विषयिप्रधान कविता का उनके

बार बार तू आया

पर मैंने पहचान न पाया

इत्यादि पद्यों के रूप में दर्शन करते हैं । मध्ययुग के पश्चात् श्राने वाले नवीनयुग में (१९७५ से १९६३) हिंदा को विषयिप्रधान धारा वर्मा, जयशकर प्रधाद, सूर्यकात त्रिपाठी, सुमित्रानंदन पत, इलाचन्द्र जोशी, रामकुमार वर्मा, भगवतीचरण वर्मा, हरिवश राय वच्चन त्र्यादि सुकवियों की मनोरम रचनात्रों में बड़े ही अनूठे रूप में अवतीर्गा हुई है।

जिस प्रकार हिंदी में उसी प्रकार त्र्रप्रेजी में भी विषयिप्रधान इसी दृष्टि से अप्रेजी प्लीजबीथन युग में संपन्न हुई रचनात्रों पर फ्रेंच साहित्य का तथा इटालियन रचनात्रों का प्रभाव पड़ा, जिससे श्रन्वीच् ग् उनमे रुचिकर नवीनता , आई और इस श्रेणी की रचनात्रों का उस देश मे पर्याप्त आदर भी हुआ। इसका परिगाम यह हुआ कि १६ वीं सदी के पिछले अर्ध में इस कोटि की रचनाओं के उस देश मे अनेक सप्रह प्रकाशित हुए । एलीजवीथन युग ने जिस प्रकार नाटकचेत्र में इसी प्रकार कवित्वचेत्र में भी बहुत सी क्रित्रम रचनात्रों को जन्म दिया। इस का कारण था उस समय के कवियों की प्राचीन रचनात्रों के पीछे चलने की वलवती इच्छा । मिल्टन के प्रख्यात गीतों के पश्चात् अप्रेजी लीरिक उन विषयों मे प्रवाहित हो गई जो उसके लिए उपयुक्त न थे, जैसे दर्शन धर्म । साथ ही उस समय की लीरिक में, लीरिक के रूप को आवश्यकता

से ऋधिक संयत करने वाले आचार्यों के हाथ मे पड़ जाने के कारण एक प्रकार की पंगुता आ गई। प्रकारवाद के इस युग में साहंसवृत्ति के नष्ट हो जाने के कारण उससे उत्पन्न होने वाली विषयिप्रधान कविता भी दब गई। और जहाँ हमें परिष्कार के इस युग मे नटी. के समान बनी-ठनी सुसंयत कविता के प्रचुर मात्रा में दर्शन होते है, वहाँ मनोवेगों के समान ही स्वतंत्रताप्रिय विषयिप्रधान कविता का श्चिपेत्ताकृत श्रभाव सा दीख पडता है। इस युग मे दीख पड़ने वाली काटछांट की प्रवृत्ति से उपरत हो, कवियों का ध्यान फिर सौष्ठव-वाद की श्रोर गया श्रीर उनके मन में मूर्त में छिपे श्रमूर्त सौंदर्य को; प्रस्तुत में संनिहित हुए अप्रस्तुत रहस्य को खोज निकालने की उत्कंठा जागृत हुई, जो आगे चलकर बर्म, वर्ड सवर्थ, को तिरिज, वायरन, शैले श्रौर कीट्स जैसे महाकवियों की रचनाश्रों मे श्रत्यंत ही रमणीय भंगियों के साथ कविता-मंच पर श्रवतीर्ण हुई।

कहना न होगा कि परिवर्तन की जिस उत्कट अभिलाषा और

त्र्यायुनिक हिंदी कवियों की भावप्रधान रचनाऍ

प्रवृत्ति ने साहित्यिक, सामाजिक तथा धार्मिक चेत्र के परंपरागत वंधनों से उन्मुक्त हो चक्रवाक श्रौर बुलबुल की नाईं स्वतत्र विचरने के लिए श्रंगरेजी मे वर्न्स, वर्ड सवर्थ, शैंले श्रौर कीट्स जैसे महाकवियों को प्रेरित किया था, सर्वतो मुखी स्वातच्य की उसी उद्दाम अभिलाषा ने हमें हिंदी में प्रवाद, पत निराला और वर्मा जैसे

सुकवियों के दर्शन कराए है। इनके गीतों में धार्मिक, राजनीतिक, श्रार्थिक, सामाजिक तथा माहित्यिक रूढियों की वेड़ियों में जकडा हुआ भारत का श्रात्मा एक बार फिर से स्वातंत्र्य के लिए वडे ही

करुण स्वर मे चीख उठा है। स्राधुनिक युग में स्ननर्गल हुई सोने की चमक ने श्रौर् उसको येन केन प्रकारेण जुटाने के श्रात्मघाती उप-

करणों के जंजाल ने भारत के सदातन प्रेममय आत्मा को दिवा रखा था; इन कवियों के हृदयों मे प्रेम का वही सनातन भाव आज फिर से फूट निकला है। भारत का यह चिरंतन दाय अपने विशुद्ध रूप मे, अपने अत्यंत ही उदात्त तथा कमनीय रूप में हमे कालिदास, तुलसीदास तथा स्रदास की रचनाओं मे उपलब्ध हुआ था। कबीर की रहस्यमयी प्रतिभा ने उसे मर्त्यलोक की निम्न तली मे प्रवाहित करते हुए भी नील नभ की आकाशगंगा मे पहुँचा दिया था। जायसी ने डसी अप्रस्तुत प्रेम तत्त्व को प्रस्तुत में निवर्शित करके भारतीय श्रादर्शवाद पर सूफी दृष्टिकोग का मुलम्मा फेरा था । प्रेम हमारे समुख अपने इन सभी रूपों मे आया था, और खूब आया था । किंतु अपने इन सभी रूपों में यह अव तक समुद्र की भाँति धीर था, गंभीर था, अगम था; संसार मे अविरत रूप से होने वाले उत्थान और पतन की परिधि से यह वाहर था। हमने राम और सीता के प्रेम मे, कृष्ण तथा गोवियों के अनुराग में चचलता न निरखी थी। धंत्तेप मे हम ने अपने प्रेम को मानव सत्ता का अगम आदर्श, वनाया था; उसे घ्रपने मनमदिर मे सुवर्ण का मेरु बनाकर प्रतिष्ठा-पित किया था । प्रसाद, पत श्रीर निराला का प्रेम इससे कुछ भिन्न प्रकार का है। उसमे भारत के प्रेम की सारी ही स्निग्धता, घनता और पवित्रता विद्यमान है, पर साथ ही इसमें पश्चिम से आए प्रेम की सारी ही चपलता, स्फीतता, मसृणता तथा तरलपन भी उपस्थित है। इन कवियो की अभिराम रचनाओं में भारत और, पश्चिम का प्रेम एक अनिर्वचनीय द्विवेगी के रूप में प्रवाहित हुआ है । इन कवियाँ की विशेषता इसी बात मे है।

१६३० मे हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखते समय हमने आधुनिक युग के इन कतिपय कवियों का सारासार विवेचन किया था, श्रौर इनकी रचनाश्रों में विश्वजनीनता के कुछ वीज छिपे देखें थे। उसी वर्ष, हमारे इतिहास से कुछ पीछे, काशी से प्रकाशित हुए दोनों इतिसहासों में इन कियों को उपेन्ना की दृष्टि से देख साहित्यनेत्र से वाहर निकाल दिया गया था। सौभाग्य से वह दृष्टिकोण श्रिय वटल गया है, श्रौर हमारे श्रालोचकों ने अपने किवयों का श्रादर करना सीख लिया है।

हम ने अभी कहा था कि आधुनिक युग मे उत्पन्न हुई स्वातंत्र्य-प्रवृत्ति ने उक्त कवियों की विपयिप्रधान रचनाओं स्वातत्र्यप्रवृत्ति को जन्म दिया है। स्वातंत्र्य की इस प्रवृत्ति ने जहाँ का करणन्त पर उनकी रचना के भावपद्म को नवनवोन्मेपी वनाया है प्रभाव वहाँ साथ ही इसने उसके कलापच पर भी चार चाँद लगाए है। हम जानते है कि कबीर ने अपनी अटपटी वाणी में दोहं तक के नियमों को तोड डाला था श्रौर अन्य कवियों की रचनाओं मे भी हमे छुंदोभग आदि दोप मिल जाते हैं। अतुकांत प्रणाली संस्कृत मे पहले ही प्रचलित थी; हिंदी के प्रेमी कवियों ने अपनी रचनाओं में इसी को अपनाया है। खडी वोली में अत्यानुप्रास-रहित पद्य का सब से पहेले स्वागत पडित अंविकादत्त व्यास ने किया था। उनका कमवध नामक काव्य वरवा छंद मे है, पर उसमे छंत मे तुक नहीं मिलाई गई हैं। सूर्यकात त्रियाठी निराला ने इतन ही से संतुष्ट न हो अपनी रचनाओं में स्वच्छंद का श्रीगऐश किया। आपके स्वछंद छंद दो प्रकार के हैं। एक में तुक के नियम का पालन किया गया है। दूसरे में तुक का पालन भी नहीं हैं श्रौर अपर नीचे की पंक्तियों मे मात्राएँ भी समान नहीं है। हर पिक अपने ही में पूर्ण हैं और भावों की छावश्यकतानुसार सन्तिप्त अथवा विस्तृत वनाई गई है। किंतु एक दृष्टि से प्रत्येक पित दूसरी पर आशित भी है। अंद में मधुर लय का

श्यांन रखा गया है; जिसके अनुशासन में सब पंक्तियाँ चलती हैं। यह बात निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट हो जायगी:—

विजन-वन-वल्लरी पर

सोती थी सुद्दाग-मगी स्नेह-स्वप्न-मग्न— स्रमल-कोमल-तनु तरणो-जुद्दी की कली, दृग बद किए, शिथिल, पटाक में,

वासती निशा थी

छंदः चेत्र मे प्राप्त हुई स्वतंत्रता ही से संतुष्ट न हो पत जी ने लिंगों के विषय मे भी स्वतत्रता बरती है । श्राप लिखते हैं—

मैंने अपनी रचनाओं में, कारणवश, जहाँ कहीं ज्याकरण की लोहे की कडियाँ तोड़ी हैं, यहाँ कुछ उसके विषय में लिख देना उचित सममता हूँ ! मुमे अर्थ के अनुसार ही शब्दों को स्त्रीलिंग, पुँक्षिग मानना अधिक उपयुक्त लगता है। जो शब्द केवल श्रंकारात इकारात के अनुसार ही पुंल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग हो गए हैं, 'स्त्रौर जिनमें लिग का ऋर्थ के साथ सामंजस्य नहीं मिलता, उन शब्दो का ठीक ठीक चित्र ही ब्रॉखों के सामने नहीं उतरता, श्रीर कविता में उनका प्रयोग करते समय कल्पना कुठित सी हो जाती है। वास्तव में जो शब्द स्वस्थ तथा परिपूर्ण च्लाों में बने हुए होते हैं उनमे भाव तथा स्वर का पूर्ण सामजस्य मिलता है, स्त्रीर कविता में ऐसे ही शब्दों की श्रावश्यकता भी पड़ती है। मुभे तो ऐमा जान पड़ता है कि यदि सस्कृत का देवता शब्द हिंदी में त्राकर पुँल्लिग न होगया होता तो स्वय देवता ही हिन्दी कविता के विरुद्ध हो गए होते । प्रभात के पर्यायवाची शब्दों का चित्र मेरे खामने स्त्रीलिंग में ही ब्राता है, चेष्टा करने पर भी मैं कविता मे उनका प्रयोग पुँक्तिंग में नहीं कर सकता ।.. "वूद" "कंपन" ब्रादि शब्दो को मैं उभय जिंगों में प्रयुक्त करता हूँ। जहाँ छोटी सी बूँद हो वहाँ स्नीलिंग, जहाँ वडी हो

वहाँ पुॅिल्लग, जहाँ हलकी सी हृदय की कपन हो वहाँ स्त्रीलिंग जहाँ जोर जोर से घड़कने का भाव हो वहाँ पुँिल्लंग।

पत जी के ये विचार युक्तिसंगत हैं अथवा असगत इस विषय में यहाँ वाद-विवाद नहीं करना। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि आधुनिक युग के कवियों में स्वातच्य की प्रवृत्ति उद्दाम हो रही है और उनके लिए क्या भाव और क्या कला, किसी भी पत्त में नियमों में वँधना असहा हो रहा है। जिस प्रकार किसी जाति अथवा राष्ट्र के धारावाहिक इतिहास में ऐसे प्रसंग अनिवार्यक्ष से आया करते हैं, इसी प्रकार उस इतिहास के वागात्मक प्रकाशनक्ष्य साहित्य में भी उनका आना अनिवार्य होता है। भारत का वर्तमान जीवन उथलपुथल का जीवन है; फलतः हमारे साहित्य में भी जिधर देखों उधर ही उथलपुथल मची दीख पड़ती है। निश्चय से क्रांति के पराकोटि पर पहुँच चुकने पर शांत जीवन के दर्शन होगे, तव हमारा साहित्य भी अपने आप संयत तथा परिपूर्ण हो जायगा।

अंग्रेजी की विपयिप्रधान किवता को विद्वानों ने उसके सस्थान (structure) उसमे दीखने वाली भावपत्त के प्रति कलापत्त की अधीनता श्रोर उसमे व्यक्त होने वाले किव के व्यक्तित्व की दृष्टि से श्रपने वर्गों में विभक्त किया है। कहना न होगा कि हमारं किवयों की रचनाएँ श्रभी उतनी संयत तथा परिष्कृत नहीं हो पाई है; इसलिए यहाँ इस दृष्टि से उन पर विचार करना भी श्रनुपयुक्त प्रनीन होता है।

## कावीता और आधुनिक जगत्

वर्तमान युग परिवर्तन का युग है। किसी एक देश, एक जाति अथवा एक श्रेणी में ही नहीं, श्रिपतु एक सिरे से दूसरे सिरे तक सब जगह, सभी जातियों और सभी श्रेणियों में परिवर्तन का दौर चल रहा है। न केवल मौतिक, श्रिपतु मानसिक तथा चारित्रिक जगत में भी इसका चक्र श्रनवरत घूम रहा है। प्राचीन मर्यादाएँ दूट रही हैं, चिरंतन विचारधाराएँ सूख रही है; पुराने सघटनों का कायाकल्प हो रहा है; जीवन की निभृत शक्तियाँ, जो श्रव तक श्रव्यक्त पढ़ी थीं, प्रवलता के साथ श्रवसर हो रही है और परिवर्तन के इस उहाम प्रवाह की हमें इयत्ता नहीं दीख पड़ती। श्राज हमारा जीवन प्राचीन प्रथाओं के खँडहरों में वीत रहा है। इन खँडहरों के धूलिपटल के मध्य में से हमे एक नवीन जगत् की काँकी दिखाई देती है।

१६ वीं सदी—जो हम से कभी की विछुड चुकी है और जिसकी हित्र वीं सदी का इतिकर्त व्यता को अब हम केवल उसके प्रतिविम्ब हिए की स्प मे देख पाते हैं—सिद्धातों और उनके प्रति होने वाले अनुराग का युग था। इस के पोषक सिद्धातों में प्रमुख थे राजनीति, इतिहास की आगिक सित्त और विज्ञान के द्वारा भौतिक जगत् पर विजय प्राप्त करना। इन मतव्यों ने १६ वीं सदी पर अपनी एक ऐसी छाप लगाई थी जिसके दर्शन हमें उससे पहले की सिद्यों में नहीं होते। इन्हीं सिद्धातों को हम आज तक उन्नित और उत्थान के नाम से पुकारते आए हैं। उन्नित के साथ साथ परिवर्तन का आना अवश्यंभावी था, किंतु परिवर्तन का यह दौर किसी परिवर्तन के लिए न आ उन सिद्धांतों के सस्थान के लिए आया था। इसी परिवर्तन का नाम हमने विकास रखा था, हमारे विज्ञान

का मूलमंत्र सचमुच यही था। विकास को हम ने उन्नति समका था और इसी के आधार पर यूरोपीय नेताओं ने उदार दल (Liberalism) की स्थापना की थी। सद्तेप में १६ वीं सदी एक आशा का युग था। हमें प्रतीत होता था कि आने वाला युग सुवर्ण युग होगा।

एक पीढ़ी पहले मानवीय जगत में एक और परिवर्तन आया। नवीन विचारों की धारा पुराने विचारों की धारा से, जिस में से उसकी उत्पत्ति हुई थी—कटकर अलग वहने लगी; क्योंकि विचारों में भी अन्य आंगिक वस्तुओं की नाई विकास का होना स्वाभाविक है। १९ वीं सदी के सिद्धांतों में से कितपय सिद्धांत कुछ अंशों में नष्ट हो गए, कुछ में निरर्थक वन गए और कुछ इतने परिवर्तित तथा परिवर्धित हो गए कि आज हमारे लिए उनका पहचानना कठिन हो गया है। दूसरे शब्दों में विकास के नियम ने १९ वीं सदी के सिद्धातों को भी अञ्चता न छोड़ा। विकास के इस सिद्धांत में हमें विकास के नहीं, अपितु अपने शासक और नियता के दर्शन हुए। क्योंकि विकास की इस प्रगति पर हमारा नियंत्रण नहीं हैं; इसकी आधी के सामने सभी पुराण प्रथाएँ, सारी ही चिरतन र्हांडयाँ, मागी चली जा रही हैं।

विकास की यह शक्ति अजेय हैं। उन्नित और प्रगित का नाम हम
अब भी लेते हैं, किंतु उन्नित के विचार, जो आज
र वीं मदी की हमारे मन मे हैं, उन्नित की उस भावना से सुतरां
की उन्नित की
परिभाषा में भेद
चार चाट लगाए थे। उनकी दृष्टि में उन्नित का
आश्य था सुधार और भद्रभावन। उनके मत में उन्नित के द्वारा
मानव समाज त्वरा के साथ अपने देविक दाय की और अग्रसर हो
रहा था और उसके उस टाय में संसार की अशेष विभृतियों का

वर्गींकरण था। किंतु आज हमारा दाय—जो हमारे सामने बिखरा सा पड़ा है—यथार्थ दाय न हो एक प्रकार का अनिर्वचनीय भार है, हमारी पीठ पर कस कर बँधी एक बोमें की गठरी है। बहुत पहले हमारे पूर्वजों ने संसार पर शासन करने वाली शक्ति को संबोधित करके कहा था "भगवन्! तूने मनुष्यों की सख्या में भरपूर वृद्धि की है, किंतु उनके सुखों को आगे नहीं बढाया।" वह अज्ञेय शक्ति, वह अन्तर्गल नियति अपनी प्रगति में प्रमत्त हुई हमें वलात् अपने आगे धकेले ले जा रही है, जिसका परिणाम यह है कि आज जनता में यह विश्वास दिनोंदिन घर करता जा रहा है कि ससार में उन्नति, कम से कम अपने पुराने अर्थ में, कोई तत्त्व ही नहीं है।

श्राज से पहले भी लोगों ने उन्नति का जीवन के श्रटल नियम के रूप में खड़न किया था, किंतु उन लोगों का हम से इस वात में अंतर था, क्यों कि वे अपने इस सिद्धात पर आचरण भी करते थे। वे इस वात पर अपना सर्वस्व वार देते थे कि उन तत्त्वों या सिद्धांतों में— जिनमे उनकी आस्था थी-किसी प्रकार का परिवर्तन न आने पावे। मध्ययुग का रहस्य इसी चेष्टा मे था। नवविद्वेषी ( अर्थात् कसर्वेटिव ) अथवा समाज मे उन्नतिप्रतिरोधी अग (reactionary) का काम यही था; वे १८ वीं सदी में होने वाली बौद्धिक क्रांति के विरुद्ध और उसके पश्चात् आने वाली औद्योगिक क्रांति और अंत मे राजनीतिक. वैज्ञानिक तथा सामाजिक क्रांति के विरुद्ध बराबर लंडते रहे, चाहे ऋंत में जाकर उनके वे प्रयास विफल ही क्यों न रहे हों। किंतु नवविद्वे-षिता का यह आदोलन भी-अपने पुराने अर्थ में- आज कोई बल-शाली तथ्य नहीं रह गया है। परिवर्तन को सभी ने अजेय शक्ति के रूप में सिर-माथे रख लिया है। सभी के मन मे परिवर्तन की श्रमि-लाषा घर कर चुकी है श्रौर संप्रति दीख पड़ने वाली श्रशांति तथा

उठाऊपन के मूल में एकमात्र परिवर्तन की यही अंधी इच्छा काम करती दीख रही है।

इस उठाऊ परिस्थिति के उत्पन्न करने मे अनेक शक्तियों का हाथ है। वातायात के वैज्ञानिक साधनों ने देशविदेश का श्रंतर मिटा दिया है। फलतः यदि कोई वात किसी एक देश अथवा जाति पर घटती है नो उसका सभी देशों और जातियों पर समान प्रभाव पडता है; किसी एक देश अथवा जाति मे आने वाले परिवर्तन का आवेग कूल तोड़कर सभी देशों और जातियों में समानरूप से प्रवाहित हो पड़ता है। अतीत घटनाओं के लेखों और ऐतिहासिक अनुसंधाताओं के प्रयत्नों ने जनता को अतीत की वहार फिर से दिखा दी है, और वे सभी लेखावलियाँ, जो आज तक अव्यवस्थित दशा में पड़ी रहने के कारण किसी एक देश अथवा जाति को ही प्रभावित करती थीं, अब सप्तार की सामान्य निधि वन जाने के कारण श्रखिल विश्व पर श्रपनी मुद्रा लगा रही है। अतीत मे होने वाले संख्यातीत परिवर्तनों के परिज्ञान ने जनता के मन में परिवर्तन का उन्माद भर दिया है, यहाँ तक कि छाव उन्हें कुछ भी परिवर्तन से परे नहीं दीखता, और स्वय जीवन ही परिवर्तनों की एक शृख्लामात्र प्रतीत होने लगी है। मूर्त विज्ञान के विकास और यंत्रकला की विष्वक विभूति ने यह जता दिया है कि परिवर्तन दा यह सिद्धात कहाँ तक पसारा जा सकता है श्रोर कहाँ तक इसे निर्धारित लच्य तथा अवेचित ध्येयो की अवाप्ति में संबद्ध किया जा सकता है। परिवर्तन के इन सब उपकरणों के साथ इसको सपन्न करने वाले उस उपपादक पर भी ध्यान दीजिए, जो हैं तो न्वय श्रभावात्मक, किंतु जिसने परिवर्तन को श्रयसर करने में सब से अधिक सहायता दी हैं, और वह है धर्म का अपने परंपरा-गत अर्थ में, इस जगत् से प्रयाण कर जाना। सभी जानते

हैं कि धर्म शब्द का परंपरागत अर्थ विधान और निपेध है; इसका मूल एक अनिर्वचनीय भय में है और इसका प्रमुख पृष्ठपोषक दंड है। एक बार संस्थापित हो चुंकने पर धर्म सब प्रकार की नवविद्वेषी शक्तियों का मुखिया बन बैठा था। समाज के विचारों तथा तज्जन्य कियाकलाप की धारा पर इसकी सब से प्रबल थाम थी।

परिवर्तन के इन सब स्रोतों ने मिल कर परिवर्तन की ऐसी संकुल त्रिवेणी बहाई कि आज हमें स्वयं परपरागत जीवन भी उसमे हूर्वता दीख पडता है; जिसका परिणाम यह है कि इस समय हमारे संमुख जीवन का कोई भी स्थिर आदर्श नहीं दीख 'पड़ता। आज 'परिवर्तन के प्रकार की नोक किसी विंदु विशेष पर न ठहर चारों श्रोर त्वरा के साथ घूम रही हैं; फलतः उसके द्वारा हम किसी भी लच्य को नहीं निर्धारित कर सकते। आज जीवन के दिग्दर्शकयंत्र का चुबक गल कर बह चुका है; यह हमे दिशाओं के परिज्ञान मे तिनक भी सहायता नहीं देता। संचेप मे वर्तमान युग सभ्रम श्रीर संकुल का युग है; आज हम अपनी ऑख खुलने पर अपनी चिरतन आशाश्रों को दलित हुआ पाते हैं; आज हमारे चिरपरिचित सिद्धात एक एक करके अर्किचित् की भोली में समाते दीख रहे है। जागरण के इस फुटपुटे ने हमारे मन में यह बात बिठा दी है कि क्योंकि हमारे अमेयों की परिधि अनत है इसलिए हमें उनका ज्ञान ही नहीं हो सकता श्रौर क्योंकि हमारे कर्तव्य का चेत्र श्रपरिमित है इम लिए उसे कर ही नहीं सकते।

श्चरतव्यस्तता तथा ससव की इस परिस्थित में श्चावश्यकता हैं
किसी ऐसे तत्त्व की, जो इसके मध्य स्थिरता तथा विप्रितंत तथा शांति उत्पन्न कर सके, जो पहाड़ों उछलने वाले इस समुद्र में जीवननौका को ध्रुव बना सके। स्थिरता

युग में जीवन का और संस्थान का यह आदर्श हमे अपने परिष्कृत एकमात्र सहारा रूप में इतना किसी भी लिलत कला से नहीं प्राप्त हों किवता है सकता जितना कि किवता से। क्योंकि हम पहले देख चुके है कि किवता का मर्म है आदर्श को उद्घावित करना, अपनी कालपिनक दृष्टि से अंध जगत् की तली में बहने वाले विन्यास तथा सौंदर्थ की, सत्य तथा ऋत की उत्थापना और अपनी निर्माणमयी वृत्ति द्वारा उसको कांदिशीक हुए मर्त्यसमाज के संमुख ला खड़ा करना। किवता मौलिक सत्य का उत्थान करके निराशा का प्रतीकार करती है, वह जीवन के संकुल प्रवाह की तली में संनिहित हुए विन्यासयुक्त सौंदर्थ की झांकी दिखाती है। यह शीर्ण हुए जीवन पट को फिर से चुन देती है; यह उसके विकीर्ण तंतुओं मे पीयूष का संचार कर देती है, यह जीवन के आश्चय तथा लक्ष्य में नवीनता ला देती है।

यहाँ इस बात का निदर्शन करा देना अनुचित न होगा कि अतीत के किया है, श्रीर किस प्रकार उन का निर्माणमय प्रा किया है, श्रीर किस प्रकार उन का निर्माणमय प्रा किया है, श्रीर किस प्रकार उन का निर्माणमय प्रा किया है, श्रीर किस प्रकार उन का निर्माणमय प्रा किया है, श्रीर किस प्रकार उन का निर्माणमय प्रा उनके श्रापने समय, देश श्रीर जाति तक ही प्रिसीमित न रह उनके पीछे श्राने वालों युगों, इतर देशों, जातियों, सभ्यता श्रीर संस्कृतियों पर मुद्रित होता चला श्राया है। कहने की श्रावश्यकता नहीं कि किस प्रकार भारत की धर्मप्राण वैदिक कविता नं, युग-युगांतरों तक दास्य की जंजीरों में जकड़ी हुई श्रार्थजाित के

मंमुख आदर्शमय जीवन का प्रतिरूप खडा करके उसकी रचा की

है। हीत्रय, जाति की वार्मिक कविना, ज्याज भी, दूसरी भाषात्रों

में अनुदिन हो, त्रिभिन्न मस्तिप्कों से निकले विविक्त व्याख्यानों से

श्रलंकृत होकर न केवल ससार के कोने कोने मे फैली हुई हीवयू जाति का ही संरच्या कर रही है, श्रिपितु वह संसारभर के ईसा-नुयायी मनुष्यवर्ग का कंठहार वनी हुई है । इलियड और श्रोडेसी नामक महाकाव्यों का रचयिता होमर कवि प्रकांड शिच्क और एक प्रकार से प्राचीन श्रीस का निर्माता था; हम देखते हैं कि किस प्रकार प्राचीन मीस से पीछे त्राने वाली त्राज तक की पीढियों पर उसका सिका समानरूप से छपा चला आता है और आज भी वह विकसित मानवजाति को कर्तव्यमय जीवन का आदशे दिखाने से पीछे नहीं हटता। अपनी श्रमर रचनात्रों में लेटिन जाति तथा रोमन साम्राज्य का प्रतिरूप उपस्थित करके उसकी व्याख्या करने वाला अनागतद्शीं वर्जिल महाकवि आज भी ससार में इस वात के लिए पूजा जाता है कि किस प्रकार रोमन राजनीतिज्ञ, न्यायाध्यायी तथा प्रबयकों के साथ एकस्वर हो उसने अशेष रोमन जगत् मे घर करने वालो विन्यासयुक्त सभ्यता का निर्माण किया और उसे चतु विक् के संसार में फैलाते हुए भविष्य में आने वाली पीढियों तक पहुँचाया। यही वात संसार के अन्य महाकवियों पर चरितार्थ होती है। आज भी अप्रेज जाति महाकवि चौलर को आदिम नवजनन से उद्भूत होने वाले जीवनविस्तार का व्याख्याता वता कर त्रादर के साथ स्मरण करती है। अप्रेजों के अनुसार वह महाकवि आधुनिक इगलैंड का अभि-नंदक था। महाकवि स्पेंसर ने एलीभवेथन युग के सिद्धातो को मुखरित करते हुए उस युग की कर्मण्यतामयी प्रवृत्ति को वल के साथ अनु-प्राणित किया। मिल्टन ने अपने देशवासियों पर चरित्र के उस सिद्धात, विश्वास तथा नियम को अंकित किया जो आगे चलकर पवित्रतावाद ( Puritanism ) का आधार वना । अपेन्नाकृत हाल के युग में महाकवि शैले ऋौर वायरन से उन सिद्धांतों तथा आदशीं

का प्रतिरूप खड़ा करके जनता को स्फूर्तिमयी बनाया जो फ्रांस की राज्यक्रांति के मूल में सनिहित थे। इनसे एक पीढ़ी पीछे महाकवि -ब्राउनिंग ने अपनी अमर रचनाओं मे उस उदारतावाद की उद्बोधित किया, जो समाज, राजनीति तथा उद्योगनेत्रों मे उदारता स्थापित करता हुआ १६ वी सदी का सब से वड़ा उपपादक बना । कविता की इस निर्माणमयी प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए जब हम भारत की ऋोर अग्रसर होते हैं तब यहाँ भी हम अपने संमुख रामायण और महाभारत में उसी त्रादर्श का प्रतिरूप उत्थित हुत्रा पाते हैं जो सदा-काल से इस देश का कठहार रहता आया है । आदर्शवाद की यह धारा हमे भास, कालिदास तथा भवभूति आदि कवियों की रचनाओं मे कभी मसृण तथा सुनह्ली वनकर दीख पड़ती है तो कभी गंभीर तथा गहन त्राशयवाली बनकर प्रवाहित होती दृष्टिगोचर होती है। -आद्शीवाद का यही दाय हमें हिंदी कविता में पहले से भी कही अधिक भव्यरूप में सपन्त हुआ दीख पडता है । यदि कवीर की डुगडुगी में वजने पर इस श्रादर्शवाद के संगीत की उदात्त लहरी कुछ भौडी पड गई है तो तुलधी के विश्व जनीन नगाडे पर च्या वह वहुत हो गंभीर तथा प्रौढ संपन्न हुई है। यू की वीगा मे पड कर तो उस पर चाँद ही लग गए है। इनके पीछे रीतिकाल के कवियों की रचनाओं मे पहुँच कर उस आदर्शवाद ने कामिनियों के कुचकपोल-कर्दम मे कीलित होकर भौतिक सींदर्य के उस चुभते हुए प्रतिरूप को हमारे सामने रखा है जो न चाह्ने पर भी हमारे मन मे टीस च्योर सीत्कार भर देता है च्योर हमे किंचित्काल के लिए उद्दिष्ट पथ से विचलित सा कर देता है। इसके पश्चात आधुनिक कवियों न श्रपने परिवर्तित वातावरण में परिवर्तमान जीवन के जो प्रतिरूप उपस्थित किए हैं उनमें हम अपने मामने घटने वाली सभी भव्य नया भौडी वातों को खचित हुआ पाते हैं।

किवयों का कभी खंत नहीं होता और संभव है हमारे ब्राघु-निक किवयों में से ही कुछ कि भिवष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए कालिदास और कबीर सिद्ध हों और उनकी रचनाएँ हिंदी जगत में अमरता को प्राप्त कर ले। किवत्व का आदर्श और उसकी आवश्यकता तो आज भी वैसी ही बनी हुई है जैसी पहले युगों में थी और इस प्रकार की सभी दिख्यों से विचार करने पर किवता का अनुशीलन मानवीय संस्कृति का प्रमुख अंग बन जाता है और उस की कला का अभ्यास मानवीय कर्मशीलता का एक मौलिक अवयव हो जाता है।

महान् किवयों की वृत्ति (function) में सदा से भेद रहता आया है। जब कि वे सभी, कवि होने के रूप में जीवन के आदर्श का निर्माण करके उसे अपनी रचना में खचित करते है, उनके द्वारा उतारे गए जीवन के दो श्रादर्श कभी एक से नहीं उभरते, क्योंकि, ये अवर्श जीवनपट पर तृलिका चलाने वाली उन वैयक्तिक प्रतिभाओं के निर्माण है जो जीवन के साथ तादात्म्य सबध से विद्यमान होने के कारण, जीवन के ही समान संकुल, विशद तथा श्रत्यंत विभिन्न चनी रहती हैं । इसीलिए सेंटपाल ने कहा है - कि जीवन के व्याख्यान 🗸 विभिन्त है, कितु आत्मा एक है। दो व्यक्तियों के द्वारा किया गया किसी वस्तु का न्याख्यान, कभी भी एक सा नहीं होता और ज्याख्येय सामग्री कभी भी दो कलाकारों के संमुख एक सी वन कर नहीं आया करती । फलतः कविता का काम भी कभी पूरा नहीं हो पाता। कविता है, जीवन के आशय की समनुगत तथा अनंत सकलता (integration); श्रौर जब कि श्रतीतकालीन कविता हमारे लिए एक अनमोल पैतृक दाय है, वर्तमानकाल की कविता हमारे लिए सब से बड़ी त्रावश्यकता है । कुत्र किव निसर्गतः भविष्य के उद्बोधक

हुए हैं तो दूसरों के लिए उनका ध्येय अतीत को उद्भावित करके उसे वर्तमान का अवयव वनाना रहा है। कुछ ने वर्तमान पर आकर श्रीर सींदर्भ को मुद्रित करते हुए हमारे समच उन वस्तुश्रों श्रथवा तथ्यों के प्रतिरूप उपस्थित किए है जो हमारे अत्यंत समीप हैं। इस प्रकार कवीर का महत्त्व उसकी इस दिन्यदर्शिता में है कि उसने अपने युग से आने वाली वातों के प्रतिरूप हमारे समुख उपस्थित किए हैं; उसने अपनी सर्चलाइट से भविष्य के उस सुदूर गर्भ को उद्भासित किया है, जो आज भी समाष्टिरूपेण हमारे समुख नहीं आ पाया। दूसरे कवि कला की दृष्टि से उससे अधिक प्रवीण होने पर भी उतने ख्यातनामा न हो सके, क्यों कि उन्होंने अपनी रचनाओं का विषय जीवन के उन निभृत कोनो को बनाया था, जहाँ हम कभी ही जाते है, अथवा जहाँ पहुँचने पर हमे पहाड़ खोदकर चूहा हाथ लगा करता है । सृष्टि की इस सकुल वेगवती धारा को और मनुष्यसमाज पर पड्ने वाले इसके प्रखर प्रभाव को पहचानना और उसे निरूपित करना कविता के अनुशीलन का एक भाग है और कविता की भी अपेक्षा यह है सभ्यता के अध्ययन का एक अंग। संसार को समिष्टक्रपेण पहचानने के साधनों में कविता प्रमुख है; संसार के साथ उचित व्यवहार करने, इसके मूल पर आधिपत्य स्थापित करने और इसकी अनवरत गति को वश में करने के संभारों में कविता सब से प्रधान है!

मानवीयता श्रथवा जीवन के मार्मिक श्रंशों के साथ संवध रखने वाले श्रिश्च नुशीलन का—उस श्रनुशीलन का जो विचार, भावना तथा कल्पना में श्रनुस्यूत है—पर्यवसान कविता में हैं। श्रीर यहाँ यदि हम कविता पर, श्राधुनिक जीवन के साथ होने वाले इसके सर्वंध को ध्यान में रखते हुए विचार करें तो कुछ श्रशासंगिक न होगा । हमने अभी कहा था कि वर्तमान जगत् का प्रमुख लच्या उसका परिवर्तन की मँवरों मे फंसा रहना है । उन अनेक शक्तियों मे से—जो समवेत होकर इसकी सचेष्ठता में त्वरा उत्पन्न कर रही है—हमें दो एक हिंको लेकर विचार करना होगा। ये शक्तियाँ, (उदाहरण के लिए) है विकान की प्रधानता और व्ववसाय की संकुलता। आइए, अव इन दोनों के साथ होने वाले कविता के संबंध को ध्यान में रखते हुए कविता और उसकी वृत्ति पर विचार करे।

## कविता और विज्ञान

विज्ञान का जन्म आधुनिक युग मे हुआ है और छुछ दिनों से इसके विकास में आश्चर्यजनक प्रगित हुई है। पिछली दो एक पीढ़ियों में विश्वविद्यालयों की उच्च श्रेणियों में इसका पठन पाठन आवश्यक वन गया है। जनता की मांगों को पूरा करने के लिए चारों और वैज्ञानिक प्रयोगशालाएँ खुल रही है। विज्ञान को अध्ययन का प्राचीन विश्वविद्यालयों में भी प्रवेश हो रहा है और नवीन विश्वविद्यालयों में तो शिचा का प्रमुख अंग ही विज्ञान वन गया है। विज्ञान के पृष्ठ-पोषक इतने पर ही संतुष्ट न हो इसके लिए इससे भी कहीं बड़ी माँगे पेश कर रहे है। उनका कहना है कि विज्ञान के शिच्छण का अभी उतना संतोपजनक प्रवंध नहीं हो पाया है जितना कि होना चाहिए, और उन विपयों को, जिनका महत्त्व विज्ञान के संमुख नहीं है और जिनकी आधुनिक युग में अपेचाकृत न्यून आवश्यकता है— आवश्यकता से कहीं अधिक महत्त्व दिया जा रहा है।

किसी श्रंश में इन माँगों की पूर्ति की जा चुकी है। वैज्ञानिक श्रध्ययन तथा अनुसंधानों पर विपुत्त धनराशि व्यय की जा रही है। शिक्षण के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन हो चुका है। विद्यालय तथा महाविद्यालयों की पाठ-विधि में विज्ञान का पर्याप्त प्रवेश हो चुका है। भिन्न भिन्न विपयों के श्रध्ययन में निरीक्षण, प्रतेखन तथा परीक्षण के वैज्ञानिक दग म्बीकार किए जा रहे हैं श्रीर इस प्रकार शनें। शनें: विज्ञान मानवीय संस्कृति का एक वड़ा स्तम वन रहा है। किंतु दुर्भाग्यवश उक्त परिवर्तनों का प्रवेश स्वागत के साथ न होकर

वैमनस्य के साथ किया जा रहा है। किसी ऋंश तक विज्ञान के पृष्ठ-पोपकों की मांगो मे कठोरता होने खोर दूसरे खंशों मे पुराण पाठावलि के पुंजारियों की नवविद्वेषिता तथा रूढ़ि में धॅसी आस्था के कारण दोनों दलों में एक संवर्ष सा उठ खड़ा हुआ है। लोग सोचते है कि विज्ञान श्रौर कविता का वैमुख्य मौलिक हैं। दोनों ही पन्तों ने मानवीय ज्ञान के साकल्य और उसकी विभिन्न विधात्रों में दीख पड़ने वाली पारस्परिक सहकारिता को भुला रखा है । इस वादविवाद मे एक श्रोर खड़े है न्यवस्थित लाभ ( vested interests ), पुराण रूढियाँ श्रौर श्रसूया तथा ईर्घ्या के वे भाव जो रूढिविशेष मे पले हुए तथा जीवन के प्रतिरूपविशेष में धँसे हुए मनुष्यों के मन में स्वभावतः एक नवीन वस्तु के विरुद्ध उत्पन्न हो जाया करते है। इसके दूसरी श्रोर हैं उक्त व्यवस्थित लाभों श्रौर रूढियों के विरुद्ध खड़ी होने वाली क्रांति, नवविद्वेषिता से उत्पन्न होने वाली प्रवाहद्दीनता का प्रत्याख्यान, श्रौर जोवन की नवीन त्रावश्यकतात्रों तथा उनको पूरा करने के साधनों की वलपूर्वक पृष्टि। किंतु विज्ञान ख्रौर ललित कलास्रों— और विशेषत: कविता के मध्य होने वाला यह द्वंद्व मानवसमाज के लिए भयावह है । राष्ट्र के सर्वाङ्गीण जीवन की व्याख्या के लिए विज्ञान श्रौर कविता दोनों ही की समान रूप से श्रावश्यकता है। यदि विज्ञान मे राष्ट्र का भौतिक रूप खचित है तो कविता में उसका श्रात्मा तरगित होता है। यदि नियतियची के चगुल मे फँस चतविचत हुए मानवसमाज को विज्ञान श्रपनी मरहमपट्टी से स्वस्थ बनाता है तो कविताकामिनी उसे अपनी कलित काकलि सुना उसके मन मे श्राशामय जीवन का संचार करती है। जीवन के लिए दोनों ही की समान रूप से आवश्यकता है और दोनों ही जीवनपुष्प के सर्वाङ्गीगा प्रस्फुटन मे एक दूसरे के सहायक हैं। इसिलए राष्ट्रीय शिचापद्धित मे दोनों के सामंजस्य मे ही राष्ट्र का कल्यागा है।

कंविता स्त्रीर विज्ञान का सामजस्य

ध्यानपूर्वक देखने पर ज्ञात होगा कि उक्त सामंजस्य के स्थापित हो जाने पर किस प्रकार विज्ञान कविता को पुष्टि प्रदान करके उसे उत्तान खडी करता है और किस प्रकार कविता विज्ञान में अपनी मधुर कूक फूक कर उसके भौतिक कलेवर को मसृगा तथा कांतिमय बना

देती है। विज्ञान श्रपने नव नव श्राविष्कारों श्रोर उनसे उत्पन्न हुई बहुविधता में चमचमाते हुए, जीवनतंतु श्रों को कवि के संमुख प्रस्तुत करके उसकी कविता को विश्वजनीन वनाता है। यह उसकी कल्पना-शक्ति और उसके मनोभावों को प्रथाओं और रूढियों की संकुचित प्रशालियों से निकाल उन्हें स्रष्टा के सततस्पदी, बहुमुखोन्मेषी जगत् का पारखी बनाता है। विज्ञान के ऋभाव में कवि की जो प्रतिभा भव्य होने पर भी श्रानियत्रित होने के कारण कभी यहाँ कभी वहाँ उचाट हुई फिरा करती है वही अपने ऊपर विज्ञान का मुलम्सा फिर जाने पर जीवन के मानसरीवर में एक गंभीर, प्रसन्न तथा विशद गति से सचार करने वाली राजहंसी बन जाती है । अब उसकी आँख न केवल श्रात्मिक जगत् के विश्लेषण में ही सलग्न रहती है श्रिपितु वह भौतिक जगत् के संश्लेपण में भी प्रवीण वन जाती है, क्योंकि विज्ञान श्रीर कविता—श्रपने श्रपने चेत्र के भिन्न होने पर भी—है दोनों समानरूप से उत्पादक शक्तियाँ। दोनों का ध्येय है मानवसंस्थान के तथा मनुष्य के आश्रयभृत इस जगत् के अतस्तल में वहने वाले सौंदर्भ तथा ताल के नियमों को उद्भावित करना। श्रीर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जहाँ कवि की प्रतिभा को विज्ञान के मुलम्मे से चार चाँद लगने चाहिएँ श्रीर उसकी रचना में उसके प्रवेश से परिपूर्णता श्रानी चाहियं वहाँ दूसरी छोर कविता के प्रवेश से वैद्यानिक बुढ़ि में माधुर्य की उत्पत्ति होकर उसमें सरसता भर जानी चाहिए।

यदि हम इस दृष्टि से इतिहास का अनुशोलन करें तो हमे- ऐसे उदाहरण यूरोप में मिलेंगे, जहाँ विज्ञान श्रौर कविता ऋतीत इतिहास में दोनों ने साथ मिलकर जीवन की व्याख्या की है। कविता श्रीर प्राचीन ग्रीस ने विज्ञान को जन्म दिया था श्रीर साथ विज्ञान का ही कवित्वकला का विकास भी उसी देश में हुआ साहचर्य था। एथेनियन कविता की उत्पत्ति—जो आज तक शिचित समाज की हृत्स्थिलियों को अपनी पीयूपवर्षा से अनुप्राणित करती आई है-उस युग में हुई थी, जब कि श्रीस में विज्ञान का, अर्थात् वस्तुजगत् के आशय तथा उसके पारस्परिक संबंध को दृंढ निकालने की इच्छा का सूत्रपात हो रहा था। इसमे सदेह नहीं कि उस समय भौतिक विज्ञान अपने शौशव में ही था, किंतु उसके मूल मे काम करने वाली गवेषणी बुद्धि को पर्याप्त प्रगति मिल चुकी थी और भाषा का वैज्ञानिक विश्लेषण तो भली भाँति प्रस्फुट भी हो चुका था।

जिस प्रकार ग्रीस में उसी प्रकार रोम में भी लुकेशस की विश्वजनीन कविता का जन्म—जिसमें पहलेपहल लैंटिन कविता ने श्रपना
परिपूर्ण सौंदर्श लाभ किया था—एिक्स्यूर के विज्ञान से हुआ था,
और एिक्स्यूर के दर्शन में न केवल चिरित्र की मीमांसा की गई थी,
अपितु उसमें प्रकृति के नियमों को निर्धारित करने और मौतिक
जगत के निर्माण तथा उसकी प्रगति के वैज्ञानिक सिद्धांतों को खोज
निकालने का भी बहुत ही स्तुत्य प्रयत्न किया गया था । लुकेशस ने
विज्ञान के प्रति उत्पन्न हुई अपनी इस उत्कट उमग को अपनी किवत्वकला का आदर्श बनाया था । विजिल ने अपने उस प्रख्यात संदर्भ
में—जिसमें अपने जीवन का आदर्श सपुटित किया है—मेधा की
अधिष्ठात्री देवी से इस बात की भिन्ना इतनी नहीं मागी कि वह उसे

किवजगत् के अंतरंग में निहित हुए सौंदर्य का अथवा अभिने देश, नदी, जंगल तथा प्राम्य प्रदेशों का पुजारी बनावे जितनी कि इस बात की कि वह उसे भौतिक जगत् के उपादान का तथा विश्व के विन्यास और उसके नियमों का चितेरा बनावे। किवता के उस पार और उसकी अंतस्तली में विज्ञान का आश्चर्यकारी प्रकाश निहित है और एकमात्र विज्ञान की मीमांसा से ही मनुष्य अपनी दैविकदाय का भोगी बनता हुआ, नियतियत्ती पर अधिकार पाकर भय से स्वतत्रता प्राप्त कर सकता है।

नवजनन के युग में भी विज्ञान और किवता साथ मिलकर चलते दिखाई दिए हैं। मिल्टन—जिसमें कि इंग्लिश किवता सर्वात्मना प्रस्फुटित हुई थी और जिसमें किवत्वकला ने पराकोटि का परिष्कार पाया था—संगीत और ज्योतिष विज्ञान का व्युत्पन्न पंडित था। उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोग ने उसकी किवता के कलेवर पर जगह जगह सर्चलाइट फेक कर उसे अनोखे रूप से जगमगा दिया हैं। अपने पैरेडाइज लास्ट में उसने केवल एक ही व्यक्ति का नाम लिया है, और वह व्यक्ति अर्थात् गेलिलेओ साहित्यसेवी न होकर भौतिक विद्या तथा ज्योतिप शास्त्र का विद्यस पंडित था। यदि कहीं मिल्टन अपने कान्त से दो सो वर्ष परचात् उत्पन्न हुए होते तो हमे निरचय है कि वे अपनी रचना में डार्विन का नाम संमिलित करके उसे और भी अधिक सुशोभित करना पसंद करते।

जिस प्रकार यूरोप में इसी प्रकार प्राचीन भारत से भी हमें विज्ञान की की कि कि कि कि कि कि प्रातः काल के समय, जिस्य : भारत में विल्लाम्बर पट पर पडने वाले विविध रगों को अपनी

जीवनमयी तूलिका से चीतकर विश्व के स्फूर्तिमय आत्मा को कीलित करने वाला वैदिक ऋषि यदि पहुँचा हुआ कवि था, तो वह साथ ही उन सब विभूतियों के स्रोत को, उनके मूल में निहित हुए श्रात्मतत्त्व को खोज निकालने के कारण यथार्थ वैज्ञानिक भी था। महाकवि भास, अश्वघोष, कालिदास तथा भवभूति की रचनाओं में जहाँ हमें बहु-मुख जीवन के नानाविध प्रतिरूप उभरे हुए दीख पड़ते है वहाँ हमे उन भी कृतियों मे भाषाविज्ञान आदि की भी अनेक पहेलियाँ विवृत हुई दीख पड़ती है। श्रीर यदि गोसाई तुलसीदास की कविता में विश्व-मुखी जीवन के स्रमर तत्त्वों की स्रमर उत्थानिका संपन्न हुई है तो उनके रचे मानस में आत्मज्ञान की भी अनुपम छटा संपन्न हो आई है। श्रौर कौन कहेगा कि जीवन के सरल तथा उदात्त तत्त्वों को टूटे फूटे छंदों तथा शब्दों में मुखराने वाले कबीर के उत्तान उपदेश में हमे स्वय विश्वातमा के उच्छ वसन की ध्वनि नही सुनाई पड़ती श्रौर किस की कल्पना मे यह बात कभी आई है कि अंधराज स्रदास की, निर्देय प्रेमी श्रीकृष्ण द्वारा मधुवन की ऋजु वालाओं पर की गई मीठी सिख्तयों को, श्रीर उनके द्वारा टीस में मिठास श्रीर मिठास में टीस को उद्भावित करने वाली कविता में सची, पते की, हृदय से निकली हुई आत्मिक काकलि, मानसिक कूक और ऐद्रिय कसक नुद्धी निहित है। श्राधुनिक काल में भी हम कविवर खींद्र की रचनार्श्वों में कविता तथा विज्ञान का आभिलिषत सामजस्य स्थापित हुआ देखते हैं और इस सामंजस्य के विन्यास में ही कवित्वकला का वास्तविक परमो-कार्ष है।

श्राघुनिक युग में जहाँ विज्ञान का प्रचुर प्रसार हुआ है वहाँ किवता में भी तद्नुसारिगी विविधता आ गई है। इँगलैएड के महा- किव शॉ तथा फ्रांस और जर्मनी के आधुनिक कवियों ने उसी त्वरा श्रीर श्राधिक्य के साथ इस वात का सामुख्य किया है श्रीर दोनों के सामंजस्य में प्रवीणता प्राप्त की है। भारत में भी विज्ञान श्रथवा किवता दोनों में किसी एक के त्रेत्र में सीमित होकर दूसरे के त्रेत्र को न देख सकने वाले विशेषज्ञों के सिद्धातों से वचते हुए हमें जीवन को उसकी समष्टि में परखना सीखना चाहिये श्रीर हमारे किवयों को वैज्ञानिकों द्वारा समृद्ध किए गए जीवन के नव नव प्रतिक्रपों की नव नव सृष्टि करके उनकी नव नव व्याख्या करना सीखना चाहिए। हमने कहा था कि विज्ञान से किवता को वल तथा तत्त्व की प्राप्ति होती है। इसके द्वारा वस्तुश्रों के तथ्य के साथ होने

होती है। इसके द्वारा वस्तुओं के तथ्य के साथ होने कविता ग्रौर वाला किव का संबंध घनतर हो जाता है, श्रीर विज्ञान के साम-जस्य का परिणाम उत्पन्न होने वाली सचेष्टता त्र्या जाती है। श्रीर वह तत्त्व, जो विज्ञान को कविता से प्राप्त होता है, सृदम होने पर भी अत्यधिक महत्त्वशाली है। इसी तत्त्व को फ्रांसीसी विद्वान् मार्मिक दीनि अथवा प्रचेप (elan vital) के नाम से पुकारते हैं। इसके द्वारा कवि के मनोवेगों और उसकी कल्पनाओं मे उत्तेजना तथा सघटन शक्ति आ जाती है। मनोवेगों के अभाव मे विज्ञान तथ्यों का एक लेखा है; कल्पना के अभाव में कियात्मक विज्ञान एक अधेनु माया है। छाविष्कार छपने यथार्थरूप में कल्पना को भौतिक द्रव्यों के साथ जोड़ देना है। श्रारभ के वैज्ञानिक सिद्धातों का प्रकाशन कविता के कल्पनामय गर्भ में हुआ था तो इह्कालीन वैज्ञानिक सिद्धांता के प्रकाशन में हम उत्पादक श्रंतदर्धि की-जिसका आधार है कविजगत् की सार-भूत कल्पनाशक्ति-पर्यवेच्या तथा परीच्यों द्वारा प्राप्त किए गए श्रमित तथ्यों के साथ संयुक्त हुआ पाते हैं; श्रीर इस श्रतदृष्टि को विम्तृत करने में कविता के श्रमुशीलन से प्रचुर सहायता प्राप्त होती हैं। क्योंकि किवता के अनुशीलन से हम अपनी शक्ति और योग्यता के अनुसार किवयों की प्रतिभा में भाग लेने वाले वन जाते हैं और हमारी उपपादक कल्पनाशक्ति विकसित हो उठती है।

इस प्रकार जिन देशों के कवियो तथा वैज्ञानिकों ने कवित्व तथा विज्ञान के इस भव्य सामंजस्य को अपने देशों में स्थापित किया है, उन देशों में हमें नित्य नव-नव आविष्कारों, तत्त्वानुसधानों तथा साहित्यों के दर्शन प्रातीप्य होते है। क्या वैज्ञानिक, क्या अनुसंधायक, और क्या कवि, उन देशों में सभी की दृष्टि बहुमुखी होती है और सभी का जीवन विज्ञान और प्रतिभा के विविध दीपों से प्रदीपित हुआ रहता , है। इसके विपरीत हमे अपने देश मे प्रतिकृत ही परिस्थिति दीख पडती है। हमारे वैज्ञानिक कोरे वैज्ञानिक है, हमारे तत्त्वानुसंघायक असयत तथा परानुगामी है, और हमारे कवि छोछे घड़े और आव-रयकता से ऋधिक वाचाल है। तीनों में से किसी के भाग्य में भी नवोन्मेपिगी बुद्धि नहीं, कल्पना श्रौर सयम की उचित उठवैठ नहीं; जिसका परिगाम है हमारा भौतिक श्रौर साहित्यिक दोनों ही प्रकार का श्रकिंचनपन । हमने भौतिक दोत्र में आजतक किसी नवीन तत्त्व का आविष्कार नहीं किया; हमारे कवियों मे एक या दो को छोड़ किसी ने भी हमे विश्वजनीन कविता की काकित नहीं सुनाई। फलतः इम सब प्रकार से शक्तिसपन्न होने पर भी किसी विधेयात्मक चेत्र मे सफल नहीं हो सके; श्रौर हमारे नवयुवक श्रपने शक्तिभडार को या तो उन्माद और आलस्य की मरुमृमि में फेक देते है अथवा पारस्परिक कलह तथा अन्य प्रकार की घातक प्रगालिकाओं मे वहा देते हैं।

इस अत्यंत भयावह परिस्थिति को सुधारने के लिए हमें अपने हिएकोण को बहुमुखी तथा व्यापक बनाना होगा; हमारे वैज्ञानिकों को कवित्वकला की पूजा करके अपनी मेधा को नव-नवोन्मेषिणी बनाना होगा; हमारे किवयों को विज्ञान की प्रयोग-शालाओं में वैठ अपनी प्रतिभा को यथार्थ की, सब्चे जीवन की, नवागत स्फूर्ति की चेरी बनाना होगा; हमारे तस्वानुसंधायकों को विज्ञान और किवता दोनों ही से सहायता लेकर अपने मस्तिष्क को व्यापक तथा उर्वर बनाना होगा; और इस प्रकार किवता तथा विज्ञान के इस चारु समन्वय से हमारे देश और साहित्य में उस अमरता की संसृष्टि बन पड़ेगी जिसके हमे कभी वैदिककाल, ग्रशोकयुग तथा गुतसाम्राज्य में दर्शन हुए थे।

## कविता और व्यवसाय

जनता में कतिपय व्यक्ति ही विज्ञान की सेवा मे अपने जीवन को अपूर्ण करते हैं श्रीर एकमात्र कवित्वकला को अपने जीवन का लद्य बनाने वाले भावुक व्यक्ति भी कतियय ही हुआ करते हैं। किंतु उद्योग और व्यापार तो हम सब के लिए समान है। प्रत्यन् अथवा अप्रत्यत्त रूप से हम सब का जीवन व्यवसाय पर निर्भर है और हम में से सभी थोड़े बहुत इसमे लगे भी रहने हैं। जब हम किसी देश या जाति को वैज्ञानिक बताते है तब हमारा श्रमिप्राय यह होता है कि उस जाति या,देश के कतिपय व्यक्ति विज्ञान के श्राध्ययन मे उचित प्रकार से रत रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने अपने आविष्कारों और श्रनुसंधानों को लेखबद्ध करते और उसके द्वारा अपने अनु संधानों त्रौर उनसे, उत्पन्न हुए उत्साह त्रौर साहस को अपने देशवासियों तक पहुँचाते हैं, जिसका परिग्राम यह होता है कि परपरया उस जाति, तथा, राष्ट्र के जीवन मे एक प्रकार के वैज्ञा-निक दृष्टिकोगा का सूत्रपात हो जाता है। इसी प्रकार एक साहित्यिक अथवा कलात्रिय देश से हमारा अभित्राय उस देश से है जिसके कतिपय व्यक्ति साहित्य तथा अन्य कलाओं की सेवा में दीचित हो श्रतीत काल के साहित्य तथा कलात्रों को वीचीतरगन्याय द्वारा देश के बहुसंख्यक मनुष्यों तक पहुँचाते हों। किंतु एक, व्यावसायिक जाति अथवा व्यावसायिक देश से हमारा श्रिभिप्राय उस जाति अथवा उस देश से है, जिसके कतिपय व्यक्तियों को छोड शेष सभी व्यक्ति व्यव-साय में निरत रहते हों और जिनके जीवन का प्रमुख-लच्य व्यवसाय ही का प्रसार करना हो।

हमारी दृष्टि मे यूरोप एक व्यवसायप्रधान भूखड है । वहां हमें व्यवसाय श्रोर उससे उत्पन्न हुई उम्र श्रधीरता यूरोप श्रोर जोवन के सधुमय ममों को श्राघात पहुँचाती दृष्टि-गोचर होनी है। वहाँ व्यवसाय ने विज्ञान को श्रपना चेट वना उससे उन उन यंत्रों का श्राविर्माव कराया है, जिन्होंने मनुष्य के मौलिक महत्त्व को धूलिसान् कर दिया है। इन यंत्रों की सततोत्थायिनी वेसुरी ध्विन ने मानव हत्तत्री के उन रागों को लु'त कर दिया है, जो जीवन में मधुमयी श्राशा का संचार करते हुए हमारी श्रात्मा को इस मिट्टी के ढेर मे फेंसे रहने पर भी जीने के लिए लालायित किया करते है।

ऋमेरिका मे तो यंत्रों की इस वेसुरी धाँय-धाँय ने इससे भी कहीं श्रधिक उप्र रूप थारण किया हुआ है । वहाँ के नरसमाज ने तो प्रजातत्र राज्य की स्थापना के पश्चात् व्यवसाय को घ्रपने जीवन का एक प्रकार से लच्य ही वना लिया है। अमेरिका की सामाजिक व्यवस्था का प्रमुख आधार ही वहाँ के व्यवसाय की निराली परि-म्थिति है। धन ऋौर जन की प्रतिदिन बढ़ने वाली संख्या ने व्यव-माय की वृद्धि में दिनदूनी श्रीर रात चीगुनी उन्नति ला दी है। मध्य तथा पाख्रात्य म्टेटों को श्रोर जाति के खप्र धर होने के उपरांत वहाँ कं उद्योग धंवों मे एक प्रकार की प्रचडता आ गई है । और इस प्रचंडना को, कियात्मक विज्ञान के द्वारा प्रकृति पर प्राप्त की गई विजय ने पहले से भी द्विगुणित कर दिया है। सिविल युद्ध के पश्चात् एकी भूत होने पर उस देश की जनता ने भौतिक विकास को उन्नति के उस उतुंग शिखर पर पहुँचाया जो उसने इतिहास से आज तक नहीं देखा था। व्यवसाय के इस विवृतमुख दानव ने राष्ट्रीय जीवन के श्रन्य सभी पहलुओं को श्रपनी परछाई मे द्वा रखा है।

किंतु जिस प्रकार अन्य देशों से उसी प्रकार अमेरिका मे भी व्यवसाय के प्रति उत्पन्न हुई इस प्रवृत्ति के छुपरिणाम-जनता को दीखने लगे हैं और वहाँ के निवासी शनैः शनैः श्रांत जीवन की रम्यस्यिलयों को हूँ ढने मे अग्रसर भी होने लगे हैं।

किवता और व्यापार देखने में एक दूसरे के प्रतीपी है। व्यापार के प्रकार कला की साधना से भिन्न-प्रकार के होते हैं। व्यापार का व्यापार का तो उपेन्नणीय धंधा अवश्य है और यही बात एक किव कहा करता है व्यापारी पुरुष के विषय में।

किंतु यदि किंवता और व्यवसाय समान रूप से जीवन के लिए आवश्यक हैं तो सभ्यता और संस्कृति को उनके मध्य सामजस्य स्थापित करना चाहिए और उनकी कलृति इस प्रकार करनी चाहिए कि दोनों एक दूसरे के विरोधी न रह एक दूसरे के सहकारी वन जॉय, क्योंकि जहाँ एक ओर किंव के लिए उत्पादन और व्यवसाय के सब उपकरणों का प्रत्याख्यान करना जीवन से हाथ धो बैठना है वहाँ दूसरी ओर व्यवसायी के लिए किंवत्व को विदा कर देना जीते जी मर जाना है। क्योंकि व्यवसाय जीवन का एक साधनमात्र है, यह उसका ध्येय नहीं। किंवत्व की कूची से मुद्रित न होने पर हमारा जीवनफलक ''साइनवोर्ड'' न बन कर लकडी का एक फट्टामात्र रह जाता है।

कतिपय व्यवसायियों की दृष्टि में—विशेषत श्रमेरिका मे— व्यवसाय एक पेशा न रह कर महत्त्वशाली कला बन गई है, जिसके मूल और सतत श्रभ्यास में उत्पादक शक्ति संनिहित है। सहज व्यवसायी का उद्योग धंधे के प्रति एक प्रकार का प्रेम हो जाता है; श्रीर इस प्रेम को हम आदर्श प्रेम का एक रूपांतर कह सकते हैं। यह प्रेम कवित्व के द्वंत्र में विकसित न होकर व्यवसाय के द्वेत्र में

परिसीमित हो जाता है। यदि व्यवसाय में इस प्रेम की पुट न हो तो वह अधेनु माया वन जाता है श्रौरं व्यवसायी का जीवन सब प्रकार से फलाफूला होने पर भी धूलिमय रह जाता है। अधे व्यवसाय से ससार का चक्र तो चलता रहता है, जीवनघटीयंत्र की यह माल भी घूमती रहती है, किंतु किंस लिए ? स्वयं व्यवसयी के अंत के लिए; उसके भौतिक तंतुत्रों को तितर बितर करने के लिए। श्रंधा व्यवसाय शरीर और प्राणों को जोड़े रखता है; मतिहीन उद्योगधधे समाज में एक सरिए उत्पन्न करते है, किंतु किस लिए-? भौतिक अस्थिपजर के पिंजरे में वंद हुए आत्मकीर को तरसाने के लिएं; उसके स्वातंत्र्य को नष्ट कर उसे रह रहं कर दुखी कर्रने के लिए। मतिहीन व्यवसाय की भीत्ति पर उभरे हुए सामाजिक चित्र में समता की भावना कैसे च्या सकती है ? उसमें समवेदना तथा सहानुमूर्ति का संचार कैसे हो सकता है ? स्मरण रहे, मनुष्य की उत्पत्ति व्यवसाय की सेवा के लिए न हुई थी। ऋषियों ने उद्योगधंधों की पूजा के लिए मनुष्य के मौलिक अधिकारों तथा स्वत्वों की घोषणा नहीं की थी। व्यवसाय की दासना राजनीतिक दासता से परतर है। पिछली मे आत्मा नष्ट हो जाता है तो पहली में वह रह रह कर, ससक ससक कर प्राण दिया करता है। व्यवसाय की इस आत्महीनता की दूर करने के ्र लिए उसमे कविता की पुट देना आवश्यक है। उद्योग की इस नीरसता को दूर करने के लिए उसमे जीवन का रस प्रवाहित करना वांछनीय है। व्यवसायिक जगत् के भोतर पाए जाने वाले रूप, व्यापार, तथा परिस्थितियाँ अनेक मार्भिकं तथ्यों को व्यंजना करती हैं। जहाँ कवि की कल्पना भूमि, पर्वत, चट्टान, नदी, नाले, मैदान, समुद्र, श्राकाश, मेघ इत्यादि की रूपगति में सौंदर्य, माधुर्य, भीपणना श्रीर भव्यना छादि का उत्थापन करती है, वहाँ वह व्यावमा-

यिक जगत् में अनिवार्यक्षप से होने वाली विविध घटनाओं और परिस्थितियों में भी—जिन्हें हम प्रतिक्षण अपनी आँखों के समक्ष पाते हैं—एक अपरिचित किंतु आत्मिक सत्य का—जिसे हम दूसरे शब्दों में शिव और सुदर के नाम से पुकारते हैं—उद्भावन कर सकती है।

व्ववसाय के दो पत्त है एक उत्पत्ति और दूसरा संघटन। च्यवसाय को कला के उच्च पद पर प्रांतष्ठापित करने के लिए आवश्यक है कि इसे स्रानद स्रथवा रसोत्पत्ति का साधन बनाया जाय। क्योंकि कला का लक्त्रण ही यह है कि इसमे उत्पांत्त का ध्येय आनंद के साथ निर्माण किया जाना है। उत्पादन मे प्राप्त होने वाले स्त्रानद की उत्पत्ति उत्पादक के मन मे निहित हुए उत्पत्ति के प्रतिरूपों से होती है। इसी प्रकार सघटन में होने वाले आनद की प्राप्ति सघटयिता के मन में निहित हुए सघटनीय के प्रतिरूपों से होती है और इन दोनों प्रकार के प्रतिरूपों को जीवनसमिष्ट के प्रतिरूप बनाकर उत्पादक तथा घटयिता के मन मे प्रस्तुत करना कविता का काम है। कविता से ऋन्वित हुए प्रतिरूपों के उत्पादन ऋौर संघटन से व्यावसायिक समाज का कार्यचेत्र उर्वर हो जाता है और उसके जीवन में एक प्रकार की रसवत्ता आ जाती है। व्यावसायिक चेत्र में वितवरस के प्रवाहित हो जाने पर जातीय जीवन भौतिकता के निम्न तल से उठ कर स्रात्मिकता के व्यासपीठ पर पहुँच जाता है स्रौर हमे तथा हमारे श्रमजीवी कर्मचारियों को घरघराने वाली मशीनों की वेसुरी भॉयधाँय मे जीवनसमष्टि के उस राग की उपलब्धि होने लगती है जो बाह्य जगत् में ताप से तिलमिलाती धरा पर धूल मोंकने वाले श्रंधड़ के प्रचंड कोकों मे उप्र श्रीर उच्छ खल वन कर तथा विजली की कॅपाने वाली कड़क और ज्वालामुखी के ज्वलत स्फोट मे भीपण वन कर हमारे कानों में पड़ा करता है। राष्ट्रीय किवयों का प्रमुख कर्तव्य है व्यवसाय की जनसाधारण परिस्थितियों तथा वस्तुओं में से जीवन की असाधारण रसमयी प्रतिमूर्तियाँ खड़ा करके श्रांत हुए राष्ट्र को फिर से जीवन की सुधा द्वारा अनुप्राणित करना; क्लेश और क्लांति की मरुभूमि में भी उसके संमुख आशा के सुंदर सोते बहाना। और किसी राष्ट्र की कला के साफल्य अथवा असाफल्य का निर्णय व्यवसाय के वर्तमान युग में इसी बात से होना अवश्यंभावी है।

## गद्य काव्य-उपन्यास

पद्य तथा गद्य का प्रमुख, भेद उनकी विशेष प्रकार की ताला-न्वितता मे है। कविता का लच्च करते हुए हमने पद्य श्रीर गद्य, वताया था कि पद्य एक आदर्श (Pattern) है, जो पद्य में ऋावृत्ति कवि की योग्यता के अनुक्षप उसकी रचना की होती है प्रत्येक पंक्ति में आवृत्त होता है। इस श्रादर्श का श्रवयव एक चरण है; और पद्य के सभी भेदों तथा उपभेदों मे उसके श्राधारभूत इस अवयव की आवृत्ति होना आवश्यक है। यदि पद्य मे चरण खंडित हो जाय अथवा इसके रूप में किसी प्रकार की गड़बड पड जाय तो पद्य भी खंडित हो जाता है। पद्य राब्द की व्युत्पत्ति से ही कविता के इस आवृत्त और पुनरावृत्त होने वाले तस्व का श्राभान हो जाता है, जब कि गद्य शब्द की ब्युत्पत्ति ही से इस बात की श्रभिव्यक्ति हो जाती है कि गद्य का संस्थान असंघटित होता है; उसमें आदर्श (पुनरावृत्ति) का अभाव होता है और उसका शब्दविन्यास सीधा चलने वाला होता है। आवृत्ति के इस श्रादर्श को उद्भावित करने पर ही कवित्वकला की सफलता या श्रसफलता निर्भर है। किंतु यदि किव ने एक मात्र आवृत्ति के इस तत्त्व पर ही श्रिधिकार प्राप्त किया है और किवता के श्रम्य उपकरणों से वह हीन है तो हम उसे कोरा "तुक वंधक" कहेगे। इसके विपरीत यदि वह श्रपने श्रादर्श को किसी प्रकार से खंडित न करते हुए उसमें श्रिभ-लिषत विविधता ला सकता है तो सममो उसने कवित्वकला की एक वडी सुदमता पर अधिकार प्राप्त कर लिया है।

यह ताल गद्य में भी है, किंतु ठीक उसी सीमा तक, जहाँ तक कि
एक व्यक्ति, वाक्य के अवयवविशेषों पर वल-विशेष
ताल गद्य में भी
दिए विना उनका उचारण नहीं कर सकता। किंतु
है, किंतु उसमें
समरण रहे, गद्य के इस लय में आवृत्ति का तत्त्व
आवृत्ति नहीं
होती चंत्रस्ता। हो सकता है कि एक गद्यसंदर्भ के
चंतर्स में भी अतुकांत अथवा स्वछद कविता का
कोई दुकड़ा आ जायः किंतु इस दुकडे का वहाँ होना सहृदय पाठकों
को अखरता है, और इससे गद्य के सौंदर्भ को ठेस पहुँचती है।

कहना न होगा कि मनुष्य, इससे पहले कि वह विश्वजनीन तत्त्वों
पर विचार करे, काल्पनिक विचारों में मस्त होना
पद्य का स्रोतः सीखता है; इससे पहले कि वह निर्धारणात्मक शक्ति
चराचर जगत् की
से काम ले, श्रपनी श्रनिश्चयात्मक तथा उखडीदेवाधिष्ठितता
पुखड़ी मनोवृत्ति को काम में लाता है, इससे पहले कि

प्याधायता पुखड़ी मनोवृत्ति को काम मे लाता है, इससे पहले कि वह व्यक्त वाणी बोले गुनगुनाना सीखता है; गद्य मे वोलने से पहले वह पद्य मे गाना सीखता है; इससे पहले कि वह पार्रमाषिक शब्दों का उपयोग करे श्रीपचारिक शब्दों से काम चलाता है। इन श्रीपचारिक शब्दों से काम चलाता है। इन श्रीपचारिक शब्दों का उपयोग उसके लिए इतना ही म्वाभाविक है, जितना हमारे लिए उन शब्दों का, जिन्हें हम स्वाभाविक श्रथवा प्राञ्चितिक कहते है। श्रविकिमन मनुष्य के जगन् मे सब से पहली बुद्धिरेखा किवता के रूप मे उद्भृत हुई थी; यह किवता श्राजकल की नाई विश्लेष्या तथा संग्लेपगात्मक प्रक्रियाश्रों पर निर्भर न हो कर केवल उमकी श्रपनी कल्पना नथा श्रनुभवशीलना मे उद्भत हुई थी। सृष्टि के श्रादिम पुरुषों की श्राध्यात्मकता ही उस किवता का स्रोत थी; श्रीर हम जानते हैं कि किवता का जन्म चराचर जगत् का व्याख्यान करने की इच्छा में हुआ है। लोग कहते हैं कि श्रावश्यकना श्राविष्कार की

जननी है, श्रौर त्राविष्कार का ही दूसरा नाम कल्पना श्रथवा प्रतिभा है। कल्पना ज्ञान का प्रतिनिधि है। इससे पहले कि मनुष्य में विश्ले-पणात्मक ज्ञान का विकास हुन्ना, सनुष्य की स्वाभाविक जिज्ञासा से उत्पन्न होने वाले इस प्रश्न का कि यह सब क्या है और कहाँ से आया है उत्तर एकमात्र उसकी ऋपनी कल्पना मे प्राप्त हुआ था। स्वभावत पुरुष की त्रादिम कविता दैविक थी, क्योंकि उस समय जो फुछ भी इस त्रादिम पुरुप को ऋपनी कल्पना से बाहर दीखता था, वही उसके लिए दैविक ऋर्थात् देवाधिष्ठित वन जाता था, और इन कल्पित देवीदेवतात्रों पर उसने ऋपनी मानवीय कल्पना का मुलम्मा चढ़ा कर उन्हें कुछ अनिर्वचनीय से रूप में देखा था। आज भी हमें वचों के मानसिक विकास में यही बात देख पडती है। उनका जगत् उनकी कल्पनात्रों पर खड़ा होता है; उसे भी हम एक प्रकार की कविता ही कह सकते हैं। सृष्टि के इन छादिम पुरुषों को ही, जिन्होंने श्रपनी कल्पना से उन देवीदेवतात्रों की उद्भावना की थी, हम कवि कहते हैं; त्र्यौर ग्रीक भाषा मे किब (Poet) शब्द का त्र्यर्थ ही निर्माता है। श्रौर क्योंकि ये लोग स्वय रचनामय भगवान् के प्रथम उच्छृवास थे, इम लिए इनकी रचना में इन तीन तस्वों का, अर्थात् उदास्तता, जनिप्रयता और रागात्मकता का पाया जाना स्वाभाविक था, और यही तीन तत्त्व आज भी कविता के सर्वश्रेष्ठ निर्मायक तत्त्व है।

यह वात स्पष्ट है कि आदिम पुरुष का वागात्मक प्रकाशन, रागमय होने के कारण सगीतमय था, उसमे एक प्रकार की ताल उत्पन्न हो गई थी; उसमे आवृत्ति का अंश विद्यमान था, जिसके कारण वह सहज ही स्मृतिपथ पर आरूढ हो जाता था। मनुष्य अपने रागमय हदय की व्यक्ति के लिए तब से लेकर आज तक इसी आवृत्तिमय, तालान्वित कविता का आश्रय लेता आया है। और क्योंकि धर्म भी कविता के समान कल्पना से ही प्रसृत है, इसिलए रागमय होने के कारण उसकी व्यक्ति भी प्रारंभ से लेकर आज तक कविता ही के रूप में होती आई है। इस प्रकार आदिम पुरुष के वागात्मक व्याख्यान में हमे राग, ताल तथा कल्पना से उत्पन्न हुए देवीदेव-ताओं और उनके द्वारा स्थापित किए गए धर्म आदि का अत्यंत ही मधुमय संमिश्रण उपलब्ध होता है।

कितु सभ्यता और संस्कृति के आनुक्रमिक विकास ने मनुष्य के ब्रादिम भावों को ठेस पहुँचा, उसे कल्पना की उन सभ्यता के विकास परिधि से उतार, शनैः शनैः यथार्थता की कठोर, मे आदिम पुरुष और इसी लिए नीरम आधिभौतिक परिधि में ला का व वितासय खडा किया है। उसने उसे 'ऋपने ऋंतस्" से निकाल दृष्टिकीण वदल कर "अपने उपकरणों के मध्य" मे ला पटका है। अव वह कल्पना के तंतु ऋों में न उलम स्थृल जगत् की मुर्तियाँ घड़ता हैं; कल्पना से जन्मे देवीदेवतात्रों को न पूज यथा-र्थता में उभरे हुए कचन की कीर्ति गाता है; देवीदेवताओं द्वारा समर्थ किए गए धर्म की गौरवगाथा न गा कचन को संपन्न और सुरित्तत करने वाले राजनीतिक नियमों के गुण गाता है; आत्मा के स्वछद प्रवाह्नवरूप आदर्शवाद को छोड़ भौतिक जगन के पोपक तथा विश्लेपक विज्ञान की परिचर्या करता है। फलतः जिस प्रकार आदिम पुरुप के कल्पनामय जीवन का चागात्मक प्रकाशन पद्यक्षप कविता में हुआ था, इसी प्रकार आधुनिक पुरुप के यथार्थ जीवन का वागातमक प्रकाशन गद्य रूप उपन्यास तथा उपाख्यान आदि में हुआ है।

उक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कविता और उस के

परिपोषक सभी आत्मिकं तत्त्वों में मनुष्य बाह्य जगत् पद्य ऋौर गद्य में से पराङ्मुख हो अपने भीतर केंद्रित होता है; उसके होनेवाली आतिमक विसार का विनाश हो उसमे तिसार अथवा संकोच वृत्ति में भेद उत्पन्न होता है। इसके विपरीत गद्य में, और गद्य को जन्म देने वाले सभी भौतिक तत्त्वों मे, मनुष्य का घात्मा भीतर से बाहर की त्रोर जाता हैं; दूसरे शब्दों में उसकी घनता विश्वथवा सकोच नष्ट हो उसमें बाह्यवृत्तिता तथा विसार का त्र्याविभीव होता है। इसका परिणाम यह है कि जहाँ कविता से शब्दों का सद्तेप होता है वहाँ गद्य में शब्दों को स्वतत्रता प्राप्त होती है, और उनका आवश्यकता के अनुसार निर्बाध खुला प्रयोग किया जा सकता है। जहाँ कविता का प्रयोग उत्कट रागवाले तत्त्वों के प्रकाशन में होता है, वहाँ गद्य का प्रयोग सामान्य राग वाले तत्त्वो के प्रकाशन में होता है। फलतः गद्य के प्रकाशन में कविता के समान गभीरता न हो एक प्रकार की शिथिलता होती है। सभी जानते हैं कि स्निग्धघन संगीत सिच्प्त होता है, ख्रौर उसमे हमारे मार्मिक भावों की कूक होती है। इसके विपरीत गद्य का काम हमारे जीवन के सामान्य क्रियाकलाप को अकित करना है। उदाहरण के लिए, एक निवंधकार चांदनी में की गई अपनी यात्रा को आराम के साथ विस्तृत सद्भों मे सुनाता है, जब कि एक कवि उस चाँदनी को देख उसमे तन्मय हो जाता है, और अपनी उस धनतम सत्ता का प्रकाशन बहुत ही नपे-तुले ज्योत्स्नामय शब्दों द्वारा करता है। इसमें संदेह नहीं कि लंबी कवित्वरचना मे भावों तथा शब्दों की यह आदर्श घनता अखड नहीं रह जाती, किंतु वहां भी हमें इसके दर्शन गद्य की ऋपेत्ता कहीं ऋधिक परिमार्जित रूप मे होते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते है कि यदि गद्य एक शांति के साथ बहने वाली नदी का समतल प्रवाह है, तो पद्य एक घर-यराकर बहने वाली नदी का लहरमय, कहीं बाँसी उंठा तो कहीं

## एक सा वहने वाला, फेनोज्ज्वल प्रवाह है।

ताल और तालिका (Key) की दृष्टि से गद्य और पद्य में मौलिक मेद है; और शब्दों के यही दो तत्त्व संगीत में प्रधा-पद्य और गद्य के नता पाकर उसके रूप और विन्यास में शब्दों की रूप और शब्द- आवश्यकता के अनुसार, जैसा चाहे, परिवर्तन कर विन्यास में मेद है देते हैं। और क्योंकि किवता भी संगीत ही का विकसित रूप है, इस लिए उसमें भी शब्दों का रूप तथा विन्यास गद्य की अपन्ता भिन्न प्रकार का होना स्वाभाविक है। गद्य का शब्दविन्यास प्रतिदिन के साधारण व्यवहार के अनुसार होता है; किवता में बदल कर वह उन उन भावों की विशेषता को अभिव्यक्त करने के लिए विपरीत प्रकार का हो जाता है। इसी लिए हम किवता को गुरुमुख से पढ़ते समय उसका "खंड" और "दंड" इन दो प्रकार का अन्व किया करते हैं।

संगीत के साथ अखड संबंध होने के कारण पद्य की शैली भी गद्य की शैली से सुतरा भिन्न प्रकार की रहती आई है। पद्य की शैली गद्य फिर भी किवता के रहस्य को समम्मने वाले सहदय की गैजी से भिन्न पाठक किवता के भावपच्च और कलापच्च में विवेक प्रकार की है करते हुए उसके भावपच्च को प्रधानता देते रहते हैं। कितु हमारे संस्कृत और हिंदीसाहित्य में एक युग ऐसा भी आया था, जब किवता के भावपच्च को मुला उसके कलापच्च, अर्थात् रीति आदि को ही उसका सर्वस्य माना जाने लगा था; यहाँ तक कि कितप्य आच्चारों ने काव्य का लच्चा करते हुए रीति ही को उसका आत्मा कह डाला था। ऐसे आचारों की हिंदी में किवता पद्य में इसलिए नहीं लिखी जाती थी कि इसका बीज ऐसे रहस्यमय तत्त्वों में निहित है, जो निमर्गत एकमात्र पद्य में भलीभाँति निद्शित किए जा सकते हैं,

प्रत्युत इसिलिए कि रीति ऐसा बताती है, और वह इस बात का समर्थन करती है। इनके मत में किवता की भाषा का प्रतिदिन के व्यवहार की भाषा के साथ कोई सबंध नहीं था, इसका सौंदर्य स्वाभाविक सौंदर्य न था, यह तो एक सौंदर्याभास था, जिसे किव-आचार्य घड़ा करते थे और जिसका निर्धारित किए गए कितपय नियमों के अनुसार किवता में होना आवश्यक सममा जाता था। सस्कृत के चामत्कारिक युग में लिखी गई माघ तथा भारित आदि की रचनाओं से यह बात संस्कृत के च्रेत्र में स्पष्ट होती है तो विहारी से पीछे के सभी रीतिमार्गी हिंदीकिवयों की रचनाओं से हिंदी के विषय में प्रत्यच्च हो जाती है।

हिंदी में सबसे पहले कवीर आदि मर्भी किवयों ने किवता की भाषा के अनुचित रूप से आलंकारिक होने का विरोध रीतिकाल का किया था। कितु ये साधक लोग अपेचाकृत निकृष्ट ध्येय शब्दों का जाति में उत्पन्न हुए थे, इस लिए भाषा के विषय में परिष्कार था इनके सिद्धात हिंदीजगत् में मान्य न होने पाए और जनता तुलसीदास तथा स्रदास जैसे महाकिवयों द्वारा अपनाई गई भाषा ही को बराबर परिष्कृत बनाती रही। उनकी इसी प्रवृत्ति का परिपाक हमें आगे चल कर रीतिमार्गी किवयों की अलवेली रचनाओं में प्रत्यच हुआ। हिंदी के आधुनिक युग के प्रथम और मध्य चरण में भी शब्दों को आवश्यकता से अधिक परिष्कृत करने की प्रवृत्ति काम करती दीख पडती है। किंतु वर्तमान काल की हिंदी किवता ने जहाँ अन्य रूढियों तथा प्रथाओं की बेडियों को तोड स्वतंत्रता का अभिनंदन किया है, वहां भाषा की अनुचित कृत्रिमता के प्रति भी उसने अपने क्रांति-भाव को कार्यरूप में परिण्यत कर दिखाया है।

जिस प्रकार संस्कृत तथा हिंदी के इतिहास में उसी प्रकार अप्रेजी

के इतिहास में भी हमें अठारहवीं सदी में ऐसे ही या में के रोति युग के दर्शन होते हैं, जब किवता की रौली और काल का ध्वेय: उसके प्रकारपत्त को आवश्यकता से अधिक महत्त्व शब्दों का परिष्कार दिया गया था, और उसके साथ संबंध रखने वाली रूढियों की दुहाई दी जाती थी। किवता के इस अविवेकी शब्दवाद के विरुद्ध महाकिव वर्ड सर्वथ ने आवाज उठाई थी; और यह सिद्ध करने के लिए कि जो शब्द गद्य में ब्यवहृत होते हैं, उन्हीं का किवता में प्रयोग होना चाहिए, उन्होंने जहाँ अपनी किवता के भावपत्त को प्रतिदिन के वस्तुजात पर खड़ा किया था वहाँ साथ ही उसके कला-पत्त को भी प्रतिदिन के व्यवहार में आने वाली भाषा पर ही आ- श्रित रखा था।

जहाँ एक ओर भारत तथा यूरोप के भावप्रधान किवयों ने पद्य की राव की भाषा को गद्य ही के समान बता कर पद्य को गद्य की आरे खींचा, वहाँ गद्य के पृष्ठपोपको ने उसकी शाव वाल में किवता के तत्त्व संगीत तथा समतालता आदि का प्रवेश कर के उसे पद्य की ओर अपसर किया; जिसका मनोरम परिणाम आगं चल कर संस्कृत में वाण्मह की कादवरी के अत्यन ही परिष्कृत गद्य में और अंग्रेजी में वन्यन रचित पिल्यिस प्रोप्रेस आदि के गद्य में प्रस्कृटित हुआ। हिंदीच्रेंत्र में भी आज ज्लाचद्र जोशी आदि के गद्य में यही बात दीख पड़ती है।

जिस प्रकार पुरुप के संगीतमय आत्मप्रकाशनरूप पद्य का का प्रतीप प्रतिदिन के व्यवहार में आने वाली किवना होर गद्यमय भाषा में है, उसी प्रकार उसके संगीत-मय छंदों में वहने वाली कविता का प्रतीप उस को व्यावहारिक भाषा में कहे जाने वाले उपन्यासों में है । कविता रचते समय किव का आत्मा वाह्य जगत् में विचरने पर भी अंतर्भुख रहा करता है; इससे उसकी रचना में एक प्रकार की घनता और संचेप आ जाते है। उपन्यास लिखते समय कलाकार की वृत्तियाँ मुख्यतया बाह्य जगत् में विचरती है, जिसका परिणाम यह होता है कि बाह्य जगत् के समान उन की रचना में भी स्थूलता तथा विस्तार का समावेश हो जाता है। यही कारण है कि जहाँ सहृदय रिसकों को सदा से किवता रुचती आई है, वहाँ साधारण जनता सदा से उपन्यास और आख्यायिकाओं में विनोद लाभ करती रहा है। किवता की इस निगृहता को देख कर ही हमारे आचार्यों ने शिचित समाज के लिए वेरों और अशिचित समाज के लिए पुराण आदि का आयोजन किया था।

किंतु समय बदल गया है; जीवन की त्रावश्यकताएँ बदल चुकी है और उन्हीं के साथ जीवन के रागात्मक व्याख्यान अधिनिक युग में श्रर्थान् साहित्य मे भी परिवर्तन श्रा गया है । जहाँ कविता और नाटक पहले कविता श्रौर नाटकों की चर्चा रहती थी, वहाँ की श्रपेचा उप-श्रव उपन्यास श्रीर श्राख्यायिकाश्रों का दौरदौरा है। न्याय ऋौर यदि स्राज हम साहित्य की मात्रा को उसके महत्त्व श्राख्यायिका का का मापदंड बनावे तो भी उपन्याम श्रीर श्राख्या-श्रधिक प्रचार यिका ही उस के सब अंगो मे अधिक महत्त्वशाली हुत्रा है दीख पड़ेगे। परिणाम ही की दृष्टि से नहीं, आज के सर्वोत्तर प्रतिभाशाली कलाकारों में बहुतों ने अपनी प्रतिभा को प्रख्यापित करने का साधन इन्हीं दो को बनाया है। लोकप्रियता की दृष्टि से भी इन्हीं दो का पहला नवर है । त्र्राज जनता मे कविता अौर नाटक दोनों मिलकर इतने नहीं पढे जाते जितने कि अकेले खपन्यास पढे जाते है । इसका आशय यह नहीं कि बहुसख्या

द्वारा पढी जाने वाली श्रोपन्यासिक रचनाएँ किवता की श्रपेका श्राधिक चिरजीवी रहेगी; नहीं; वहुधा बहुसंख्या के द्वारा पढ़ी जाने वाली रचनाएँ श्राशा से श्रधिक शीव्रता के साथ भुला दी जाती है। किंतु इस कोटि की रचनाश्रो में एक वात श्रवश्य श्रा जाती है, श्रीर वह वात है यह, कि इन रचनाश्रो को सभी प्रकार के श्रीर सभी परिस्थितियों के पाठक पढ़ते है; श्रीर वे—चाहे शनैः शनैं श्रीर थोड़े ही दिनों के लिए क्यों न हों—जनिषय भावों की एक वहुत बड़ी संख्या को श्रपील करती है, यहाँ तक कि वर्तमानकाल मे, उपन्यास—क्या धार्मिक, क्या सामाजिक, क्या श्रार्थिक श्रीर क्या राजनीतिक—सभी प्रकार के सिद्धांतों को मानवसमाज के संमुख रखने का प्रमुख साधन वन वैठा है।

यह नहीं कहा जा सकता कि उपन्यास को प्राप्त हुई यह त्र्याशातीत लोकप्रियता समीपी भविष्य में न्यून हो जायगी। श्राबुनिक युग के श्रोर जहाँ एक श्रोर उपन्यास में कलाकार को श्रपनी साथ उपन्यास कल्पनाशक्ति श्रौर कलाप्रदर्शन का पर्याप्त श्रवसर का सामंजस्य मिलता है वहाँ साथ ही उपन्यास समाज की उस प्रतिदिन वढने वाली पठितसंख्या के मनोरंजन का साधन भी है. जो प्रजातंत्रवाट के द्वारा उत्पन्न हो आधुनिक युग का सब से वडा समृचक चिह्न वनी हुई है। वस्तुतः उपन्यास का जन्म ही प्रजातंत्रवाद में उत्पन्न हुई मध्यश्रेणी की विपुल जनसंख्या के चित्तरजन को उद्देश्य वना कर हुआ है। प्रजातंत्रवाद के आविर्भाव से पहले राजा और प्रजा के मनोरंजन का मुख्य साधन नाटक था; जो श्रपनी श्रिभ-नयात्मकता के कारण पठित तथा अपठित दोनों ही प्रकार के प्रेचको को समानरूप से अपनी ओर खींचता था । किंतु शनैः शनैः अपनी इस श्रिधनयात्मकता के कारण ही यह समाज की निम्नश्रेणियों का

दाय बन गया ऋौर सत्रहवीं सदी की पहली पचीसी के बाद शिचित जनता में इसका ऋादर घट गया । एक बात ऋौर; नाटक को सर्वात्मना सफल बनाने के लिए श्रनेक मूल्यवान् उपकरणों की त्र्यावश्यकता होती थी। यह उपकरण नगरों में सुविधा से प्राप्त हो सकते थे, इस लिए नाटक एक प्रकार से नगरों मे परिसीमित हो गया था। ज्यों ज्यों जनता मे शिन्ना का प्रचार बढता गया और साथ ही नगरों से बाहर भी साहित्य के अध्येताओं की सख्या मे वृद्धि होती गई, त्यों त्यों इनके मनोरंजनार्थ किस्से कहानियों को प्रेस द्वारा इन तक पहुँचाने की त्रावश्यकता भी बढती गई, क्योंकि उपन्यास तथा आख्यायिकाएँ नाटक की अपेचा कहीं अधिक सरल है, और इन मे साहित्य के घनतर रूप के नियमों को पालने या न पालने की स्वतत्रता हैं । उपन्यास के लेखक 'पर नाटककार के समान सस्थान अथवा सरिएविशेष का प्रतिबंध नहीं है। वह अपनी कथा को तीन जिल्दों वाले उपन्यास में कह सकता है श्रौर चाहे तो तीन पृष्ठों की एक छोटी सी कहानी में समाप्त कर सकता है। उसे तो, जैसे भी हो सके, मनोरजक रूप मे अपनी कहानी सुनानी है और अपनी इस कहानी के लिए उसके पास विषयों की भी कमी नहीं हैं। इस काम के लिए वह सकल जीवन से लेकर विकल जीवन, अर्थात् जीवन के किसी एक पटल तक को अपनी रचना का विषय बना सकता है । मनुष्य को अत्यत ही सकुल समय प्रकृति, अथवा उसकी इस प्रकृति का कोई पत्तविशेष, दोंनों ही समानरूप से उसकी रचना के विषय वन सकते हैं। भावपत्त और कलापत्त दोनों की दृष्टि से जितनी स्वतत्रता एक उपन्यासकार अथवा कथालेखक को प्राप्त है उतनी साहित्य की और किसी भी विधा को श्रयनाने वाले कलाकार को नहीं है ।

जिस प्रकार उपन्यासलेखक को श्रपनी रचना के स घटन मे

स्वतंत्रता है उसी प्रकार उसके पाठकों को भी उपन्यास कविता श्रौर के पढ़ने मे आसानी है। कविता और नाटक को नाटक की अपेदा श्रपेचा कहीं कम रागात्मक होने के कारण उपन्यास उपन्यास मे रागा-श्रीर श्राख्यायिका पाठक की कल्पना श्रीर उसकी त्मकता कम सहृद्यता पर उन दोनों की ऋपेचा कहीं कम भार होती है डालते हैं और पाठक अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार विना किसी प्रयास के इन्हें पढ़ता चला जाता है। कालिदास की शकुतला ऋौर शेक्ष्पीग्रर के छोथेलो छाथवा हैमलेट को पढ़ते हुए कोई भी पाठक कल्पना के उंत्रंग शिखंर पर खंडे हो, उन्हीं के समान अपनी सत्ता के मूल स्रोत के विषय में प्रश्न किए विना न रहेगा। वह जव तक उन्हे पढेगा तव तक वरावर उनके लेखकों के समान स्वय भी उत्कट भावों से ऋाविष्ट हो ऋपने व्यक्तित्व को भुलाए रखेगा, श्रपने मन श्रोर इंद्रियों को उन नायक श्रोर नायिकात्रों की सेवा में ऋषित किए रहेगा। किंतु उपन्यास में, चाहे वह उपन्यास कितनी भी उच कोटि का क्यों न हो, यह वात उस सीमा पर नहीं पहुँचती। र्याद् कविता स्त्रीर नाटक के समान उपन्यास भी पाठक की कल्पनाशक्ति पर उतना ही भार डाले तो उसके पाठकों की बहुसंख्या, संभव है, उसे एक स्रोर रख स्त्रपने दैनिक कामकाज में लग जाय। सामान्य कोटि के पाठक उपन्यास को बहुधा मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, स्त्रीर उसमें वे केवल मनोरंजन ही की सामग्री देखना चाहते हैं। उनके लिए उपन्यास एक ऐमी ही चित्तरंजक वस्तु है जैसे चाय का एक प्याला। इस पेय के समान इसे भी उनकी बुद्धि में अनायास उतर जाना चाहिए, श्रीर उसी के समान उसे उनका क्रमविनोदन करना चाहिए। उपन्यास को पौष्टिक खाद्य के समान श्रमपाच्य नहीं होना पारिए। क्योंकि उपन्यास पेय के समान सहजगामी बस्तु हैं इसलिए

वह, उसी के समान, मंतव्यों को लोकित्रिय बनाने का भी एक साधन है। उपन्यास को पढ़ते समय पाठक बहुधा विचारशक्ति से काम नहीं लेते। उनका मन उस समय अनुरजन मे मग्न होता है। उस विचारविहीन अनुरंजन के समय आप पाठकों को जो चाहे सुना सकते हैं, और वे आपसे अपने को अनुरक्त करने वाली सभी वाते सुन सकते हैं। इस प्रेममुद्रा मे मग्न हुए पाठक को उपन्यासरमणो के हारा सुनाए गए सिद्धांत बहुधा उस के मन से घर कर जाते है।

इसमें संशय नहीं कि उपन्यास की इस सहज लोकिष्यता में हो उपन्यास की ज्ञास स्था ज्ञास है। उपन्यास की जिस पुस्तक को हम केवल मनोरंजन के लिए पढ़ते अस्थायिता का है, उसे बहुधा दृसरी बार नहीं पढ़ते। उपन्यास करण हमारी दृष्टि में साहित्य का लघुतम रूप है, और लघुतम साहित्य में बृहत् साहित्य की गरिमा ढूँढना अनुचित है। उपन्यासों की उस बहुसंख्या में से—जो आजकल प्रेस के द्वारा प्रतिदिन जनता पर फेकी जा रही है—सभवतः कितपय उपन्यास ही कुछ सित्यों को पार कर सके। इनमें से बहुत से उपन्यास तो कितपय वपों में ही वस हो जाएँगे। कितु कुछ उपन्यासों में उनके लेखक अपनी उत्कट आदिमकता को सपुटित कर गए है, जिस कारण इनमें एक प्रकार की चिरस्थायिता आ गई है। सत्कृत में कादवरी, हिंदी में प्रेमचद के उपन्यास छीर अथेजी में स्काट, थैकरे, जार्ज इलियट, हाउथोर्न तथा हार्डी की रचनाएँ इस बात का निदर्शन है।

उपन्यास की चिरस्थायिता को परखने के लिए हमे उसके उपन्यास का महत्त्व प्रतिपाद विषय और उसकी प्रतिपादनहौली पर उसके कथावस्तु विचार करना होगा। प्रतिपाद वस्तु से हमारा आशय

के महत्त्व पर निर्भर है केवल कथा और कथा के विकास से नहीं, अपितु उस कथा को वहन करने वाले पात्रों से भी है। प्रतिपाद्य विषय को छाँटते समय उपन्यासकार के

समुख यद्यपि मानवजीवन के अशोष पटल प्रस्तुत रहते है, तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि जीवन के सभी पटल समान रूप से समान मूल्य वार्ले है। प्रतिपाद्य विषय के महत्त्व को परखने के लिए हमें उससे उद्भूत होने वाले रागात्मक तत्त्व की श्रेणी श्रौर उसकी शक्तिमत्ता पर ध्यान देना होगा। उदाहरण के लिए, मानव हृदय को सदा से, अत्यधिक आकृष्ट कर्ने वाला तत्त्व उसका अद्भुत श्रीर श्रप्रत्याशित वस्तुश्रों के साथ प्रेम करना रहा है। निश्चय ही साधारण श्रेगी के पुरुष जिस चाव के साथ दैनिक पत्रों को पढ़ते है उस चाव के साथ वे साहित्य की अन्य किसी भी रचना को नहीं पढ़ते और दैनिक पत्र में सकलित हुए अद्भुत तत्त्व के समाचारों को पढ़ने की जो उत्सुकता एक पाठक को उस पत्र को पढ़ने के लिए लालायित करती है वही उत्सुकता अद्भुत साहसकृत्य, तथा तिलस्मी कारनामों का रागात्मक व्याख्यान करने वाले उपन्यास को पढ़ने के लिए भी उसे लालायित कर सकती है। किंतु कहने की आवश्यकता नहीं कि इस कोटि के पाठकों मे पात्रों का विवेचन करने की चमता नहीं होती। वे अपने से भिन्न प्रकार की मनोवृत्तियों के विवेचन मे अशक्त होते है। कितु वे, जीवन की चिरपरिचित घटनाओं के श्रद्भत रस में रँगी जाने पर, उन्हें खूत्री के साथ पढ श्रवश्य सकते है। अद्भुत रस के प्रति होने वाले इस विश्वज्ञनीन प्रेम के कारण ही सव च्पन्यासकार इसे अपनी रचना का विषय वनाने मे प्रवृत्त हो जाते है। ख्रौर यही कारण हैं कि हमे विविध रूपों मे अद्भुत रस का च्याख्यान करने वाले उपन्यामों की वाढ़ स्राती दीख पड़ती है। कितु

इसमें संदेह नहीं कि इस प्रकार के प्रतिपाद्य विषय पर खड़ी होने वाली रचनाएँ चिरस्थायी नहीं रहा करतीं।

नापाचरस्थाया नहा रहा करता। किंतु उक्त विनेचन से यह परिगाम निकालना कि उपन्यास में घटनावर्णन के लिए, अथवा कथानिरूपण के लिए अवकाश ही नहीं है, अदूरदर्शिता होगी । कुछ समा-का स्थान लोचकों का कहना है कि कथा केवल वालकों श्रीर चन्हीं के समान अविकसित बुद्धि वाले पुरुषा को अपनी ओर आकृष्ट कर सकती है। साथ ही वे यह भा कहते है कि कहानियाँ तो सब की सब कही जा चुकी है; त्रौर वह व्यक्ति, जिसने कतिपय उपन्यास ध्यानपूर्वक पढ़े हैं, सहज ही, कथा के श्रारभ को पढ कर उसके श्रंत को पहचान सकता है। उनका यह भी कथन है कि यदि एक उपन्यास-कार 'यथार्थ जीवन की यथार्थ कहानी कहना चाहता है तो उसे कहानी की परिपाटी से दूर रहना होगा; क्योंकि बहुधा कहानी सूठी होनी है, श्रीर जीवन पर वह कदाचित् ही घटा करती है । मानवजीवन कल्पित कथासंभार के पीछे नहीं चलता; यह तो परिमित काल तक उखड़ा-'पुलड़ा, ऊँची-नीची सड़क पर डोलता फिरता है, अनुकूल परिस्थि-तियों में यह कुछ आगे बढ़ जाता हैं; प्रतिकृत परिस्थितियों मे यह रक जाता है और कुछ काल पश्चात् सदा के लिए कहीं ठहर जाता है। इन सब आदोपों के उत्तर में हम यही कहेंगे कि जीवन के इसी अव्यवस्थित डोलने में, उसके इसी आगे बढ़ने और पीछे हटने में कलाकार का सर्वोत्तम कथावस्तु संनिहित है। यह कलाकार अपनी रचना में जीवन के इसी उत्थान और पतन का संनिदर्शन कराता है । सभी जानते है कि जीवन एक घोर सम्राम है। किसी लिचत अथवा अलिं तत्व को ध्यान में एख कर ही मनुष्य जीवन के इस तुमुल समाम में जूमा करता है। उसका, दीखने मे अव्यवस्थित प्रतीत होने

वाला डोलना ही उसकी आत्मकथा है। इस ऊपर से अव्यवस्थित दीखने वाले डोलने में, हाथ-पैर मारने में, व्यवस्था उत्पन्न करके उसे एक ध्येय की ओर प्रवृत्त हुआ दिखाने में हो कलाकार की इतिकर्तव्या है। मनुष्य के इस संग्राम का अंत सुख में भी हो सकता है और दुःख में भी; इसका अत कैसा भी हो, इसके विकास में कम की उद्भावना करना ही कथावस्तु कहाता है और इस तस्त्र के समीचीन विकास में ही उपन्यास की सार्थकता है। यदि किसी उपन्यास में कथावस्तु का यह संस्थान न हुआ तो समभो उसके पात्र निर्वल हैं, ध्येयविहीन हैं, और उनकी प्रगति उन की आत्मशक्ति को ही नष्ट करने के लिए हैं।

किंतु जहाँ प्रत्येक उपन्याम के कथावस्तु में संस्थान विशेष की होना आवश्यक है वहाँ साथ ही यह भी अपेत्तित हैं कथावस्तु की दृष्टि कि यह संस्थान पात्रों की चरित्रप्रगति पर वाहर से न थोपा जाकर स्वयं उनके अंतस् से प्रस्कृदित हुआ हो; उनके श्वास और उनकी अन्य स्वाभाविक कियाओं के समान उन्हीं में से अखंड क्रियेग प्रवा

कियाओं के समान उन्हीं में से अखंड रूपेण प्रवा हित हुआ हो। और सच सममो, घटनाओं के उस संस्थान को हम महत्त्वशाली नहीं कहेंगे, जिसमें केवल कलाकार की चातुरी का प्रकाश हो अथवा जिसमें अद्भुत घटनाओं द्वारा पाठक की उत्सुकता की गुद्गुद्दाया गया हो। महत्त्वशाली संस्थान हम उसको सममो जिसमें परिस्थितियों को व्यक्तित्व का विकासक अथवा उसका परि पोपक दिखाया गया हो, जिसमें परिस्थितियों के मीतर से एक प्रके पकाण व्यक्ति को जन्म दिया गया हो। और जब हम पात्रों तथा कथा वम्तु के संस्थान पर ध्यान देते हुए रोमांस तथा उपन्यास पर विवा करते हैं तब हमें इस दृष्ट से उन दोनों में कोई मौलिक अथवा महत्त्व शाली मेंद्र नहीं प्रतीत होता। जीवन के चित्रण के रूप में एक उम्म्यास का महत्त्व उसमें प्रदर्शित किए गए जीवन की श्रेणी तथा इसके परिकथावस्तु का

माण पर निर्भर है। किंतु यह भ्रावश्यक नहीं कि
जीवन के सभी गरिमान्वित पटल समानरूप से सब
के लिए रुचिकारी हों, और उच्चिकारिता ही उपन्यास का सर्वप्रथम उपकरण है। इसलिए उपन्यासका प्रमुख कतव्य यह है कि वह अपनी रचना

का श्राधार मनुष्य की उन प्रवृत्तियों को बनावे जो उसके जीवन में मौलिक परिवर्तन उत्पन्न किया करती हैं श्रीर साथ ही सब के लिए समान रूप से रुचिकर भी हुआ करती है। ऐसी एक न एक प्रशृति रचनाकार को सहज ही मिल सकती है। उदाहरण के लिए, वह प्रेम को धपनी रचना का आधार बना सकता है। संभवतः संसार की रचनात्रों मे से आधी रचनात्रों का आधार पुरुष और स्त्री का पारस्परिक प्रेम हो और यह बात स्पष्ट है कि प्रेम मनुष्य की सभी प्रवृत्तियों की अपेद्या कहीं अधिक विश्वजनीन हैं। यह सुतरा निगृढ तथा निभृत होने के कारण सभी मनुष्यों को समानरूप से आदो-लित करता आया है; और साथ ही अपनी उत्कट मार्मिकता के कारण सभी प्रवृत्तियों का ऋग्रणी रहता आया है। जीवन की नौका का कर्णधार यही है, हमारे सकल क्रियाकलाप का यही आदि स्रोत है। जीवन में मौलिक परिवर्तन इसी के द्वारा होते हैं, जीवन का बनना और बिगडना बहुधा इसी पर निर्भर रहता है। जब प्रेम मंगलमय तथा विशुद्ध होता है, तब वह मनुष्य को देवत्व की स्रोर ले जाता है, किंतु जब वह ऋपने शारीरिक रूप में विकसित हो उरामता प्राप्त करता है तब वह मनुष्य को बहुधा धूलिसान् कर देता है। जहाँ इसमें उत्कटता संब से अधिक है वहाँ साथ ही यह और .. सद मार्चों की छपेदा रुचिकर भी कहीं छिधक है। जीवन में जो कुछ भी सींदर्य तथा रुचिकरता उपलब्ध होती है उसका बहुतम भाग प्रेम से उपजता है। संज्ञेप में, प्रेम सौंदर्य तथा भव्यता का सर्वेत्कृष्ट आगार है। परमात्मा और प्रकृति के प्रेमरूप बीज ही से यह संसार श्रंकुरित हुआ है और प्रेम ही के कारण मनुष्य अपने जीवनतंतु को सतत वनाए रखता है। प्रेम का पुजारी कल्पनामय जगत् का स्रष्टा होने के कारण साथ ही कवि भी होता है। फलतः प्रेमान्त्रित जीवन का वर्णन करने में कवि की निभृत आत्मा, बोलती है; उसके चित्रण में वह स्वयं अपना चित्रण करता है, जो हर्ष्प्रकार से श्रपना होने के कारण श्रत्यंत ही विशद, स्फीत तथा व्यंजक हुत्रा करता है। इसमें संदेह नहीं कि विश्व के उपन्यासकारों में से कतिपय ही अपनी नायिकाओं को वाणभट्ट की महारवेता के समान सुदर तथा मंगलमय बना पाए हैं, ऋौर सौंदर्य के बिना प्रेम की उत्पत्ति नहीं होती ख्रौर प्रेम के विना जीवन के तंतु परस्पर नहीं जुड पाते। फलतः प्रेम के प्रजागरण के लिए नायक श्रीर नायिकाश्री में सौंदर्य की उद्भावना करना परमावश्यक है। प्रेम यौवन का सार है; शरीर की नाड़ियों में जीवन का संचार इसी सं होता है। इसके लिए जरा बनी ही नहीं। यह त्रावालवृद्ध सब में एकरस विराजमान रहता है। प्रत्येक पुरुष के जीवन में यौवन का प्रभात बीत कर जरा की संध्या त्राया करती है। सभी की धमनियों मे प्रेम का संचार होने के उपरांत ही जड़ता श्राया करती है। किंतु कैसा भी बुढ़ापक क्यों न त्रावे, कितनी भी निर्वलता क्यों न त्रा जाय प्रेम की सरसता सभी के लिए, सभी श्रवस्थाश्रों में एक सी बनी रहती हैं। इसी लिए प्रेम की **त्र्याधारशिला पर खड़े होने वाले उप**न्यासभवन सदा श्राकर्षक चने रहते हैं छौर मानव-समाज सदा ही उनमें पहुँच कर अपने

भौतिक जीवन के रवजन्य श्रम को मिटाता रहा है। प्रेम का परिपाक पाणिप्रहण में होना स्वाभाविक है और प्रेम की व्याख्या करने वाले उपन्यासों में यौवन में प्रण्यी श्रथवा प्रण्यिनी के प्रति उत्पन्न हुए प्रेम के इस चरम परिपाक के मार्ग में श्राने वाली श्रमुकूल तथा प्रतिकृत घटनाविल का वर्णन होता है।

कहना न होगा कि प्रेम के इस सप्रदर्शन में प्रेमरस की शाचिता तथा श्राचारानुकूलना पर ध्यान देना श्रावश्यक है। उपन्यास के आन जीवन में प्रेम का कितना भी उच्च स्थान क्यों न हो, धारभूत प्रेम में है तो वह, हर श्रवस्था में, जीवन के लिए ही। श्चिता का होना फलतः किसी भी प्रेमाश्रित कथा के आधार पर खड़े वाछनीय है होने वाले उपन्यास में हमे यह देखना होगा कि इसमे वर्णन किए गए प्रेम मे कितनी प्रौढता तथा उदारता है। कालिदास ने अपने कुमारसभव तथा शकुतला में प्रेम का वर्णन किया है। शेक्सपीत्रर के नाटकों मे भी प्रेम का संप्रदर्शन होता है। दोनों के प्रेमादर्श में मौलिक भेद होने पर भी दोनों ही ने इसे जीवन की अत्यंतं निभृत अनुभृति के रूप में प्रस्तुत करते हुए उसे सामान्य मर्त्यधाम से कुछ ऊपर को उभार दिया है। शकुंतला का प्रेम शारीरिक नहीं है, उसका तो आत्मा ही दुष्यत के साथ एक हो गया है। शेक्षपीत्रर का प्रेम बचों का प्रेम नहीं, उसमें छोथेलो जैसे श्रतुल बली भरूम होते दृष्टिगत होते हैं। संदेह तथा ईर्ष्या श्रादि श्रांदोलक भावों के साथ मिल कर वह जीवन को दु:खांत नाटक के ैरूप में परिएात कर देता है। एक कलाकार को श्रपनी रचना का विषय प्रेम को वनाते हुए उसको ऐसे ही घन रूप में प्रदर्शित करना चाहिए।

उपन्यास की सामान्य परिधि का निरूपण ऊपर हो चुका; अब

्हमारे संमुख प्रश्न यह है कि उस परिधि के भीतर उपन्यास की कला किन किन प्रमुख दिशास्त्रों में उन्मुख हुई है, स्वर्थान् उपन्यास के प्रधान विभाग कौन कौन हैं।

पहले कहा जा चुका है, कि उपन्यास के श्रंतर्गत वह संपूर्ण कथासाहित्य श्रा जाता है जो गद्य की प्रणाली में उपन्यासकार कथावस्तु पर है कि उपन्यास का मानवजीवन के साथ घनिष्ट

कल्पना का सर्वंध है और वह प्रत्यत्त या परोत्तरूप से उसी का मुलम्मा चढ़ाकर चिरत कहता है। इसका निष्कर्ष यह हुआ कि

उसका वर्णन

उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की एक

काल्पनिक कथा है और "काल्पनिक कथा का संकेत उस कथा पर हैं, जो कल्पना की सहायता से अधिक मार्मिक, सुचरित

श्रीर प्राह्म बना दी गई हो, जिस में सुंदर चयनशक्ति की सहायता से जीवन के किसी उद्दिष्ट श्रंश की रोचक रूपरेखा खींची गई हो, श्रीर जो पूर्णता की दृष्टि से श्राकाश में चंद्रमा की भाँति चमक उठे। ऐसी

काल्पिनक कथा में असत्य का अश चंद्रमा की कालिमा की भाँति प्रकाश में लुप हो जाता है।" किसी व्यक्ति का जीवन यदि सत्य को

ध्यान में रख कर लिखा जाय तो वह घटनाओं की एक सूचीमात्र वन जायगी और उसमें साहित्यिकता न श्रा सकेगी। इसके विपरीत

जब एक कलाकार इसी व्यक्ति के जीवन को कल्पनाचेत्र में ले जाकर उसका वर्णन करता है तव वह जीवन रोचक वन जाता है श्रीर उस

जीवन की नीरस घटनाएँ सरस वन कर पाठक के संमुख आती है।

डपन्यास की परिधि पर विचार करते हुए हम देख आए हैं कि घटनाप्रधान डपन्यास में घटनाओं का वर्णन होना आवश्यक उपन्यास है, और ये घटनाएँ सदा किसी न किसी क्रम..से चंटित होती हैं । इन्हीं घटनात्रों की नाम कथावस्तु है। स्रव हमें मंतुष्य में एक ऐसी प्रवृत्ति भी दीखती है, ...जो किसी व्यक्तिविशेष के साथ संबद्ध न हो केवल घटनात्रों में त्रानंद लिया करती है; जिसे सदा से आश्चर्यमय तत्त्व ही रुचिकर लगता आया है। बच्चों मे श्रीर श्रविकसित बुद्धि वाले नरनारियों में हमे यही चृत्ति सचेष्ट रहती दीख पड़ती है। बच्चों की उड़नखटोले श्रीर दो दानवों आदि को कहानियों का आधार यही आश्चर्यमय तत्त्व है। श्रौर हर घर में भीजनोपरांत, रात के समय नियम से कही जाने वाली नानी की कहानी भी आश्चर्य के इसी विश्वजनीन भाव पर खड़ी होती है। इन कहानियों मे घटनात्रों के स्रोतरूप व्यक्तियों, के विषय में कोई जिज्ञासा नहीं होती; सच पूछो तो वे व्यक्ति श्रोता के संमुख साकार बन कर श्राते ही नहीं। यहाँ तो एकमात्र जिज्ञासा होती है "फिर क्या हुआ", "आगे क्या हुआ" और "अत में क्या हुआ।'' आश्चर्य के इस विश्वजनीन तत्त्व पर खड़े किए गए उपन्यासों को हम घटनाप्रधान उपन्यास कहते हैं। श्रंग्रेजी में गुलिवर्स ट्रैवेल्स और डॉन किक्सट आदि उपन्यास इस श्रेणी के हैं; और हिंदी के प्रख्यात चद्रकाता श्रीर चद्रकातासतित नामक उपन्यास भी इसी कोटि मे आते है।

इस श्रेणी के उपन्यास, केवल आश्चर्यजनक घटनाओं को कौतूहलवर्धक रीति से सिज्जित कर के लिखे जाते हैं और उनका सुख्य उद्देश्य पाठकों को मनुष्यजीवन की असाधारण तथा अनोखी दुनिया में ले जाकर उनका चित्तरंजन करना होता है। ऐसे उपन्यास वहुधा सुखांत होते हैं और घटनाचक्र के समाप्त होने पर नायक अथवा नायिका की विजय घोषित कर देते हैं। "इनकी कुंजी किसी तहसाने, किसी गुप्तपन्न, या ऐसे ही किसी स्थान में होती है जिसके

मिलते ही उपन्यास का द्वार खुल जाता है और उसकी सुखांत इतिश्री हो जाती है।"

जब कोई व्यक्ति वचपन को छोड यौवन में पग धरता है तब श्रनायास ही उससे बहुत सी वाते छूट जाती हैं,. सामाजिक त्रामाजक त्रियवा व्यवहार-त्रामी न्याना त्रा जाती है। वह व्यक्ति जब तक वालक था, उसे संवधी उपन्यास उड़नखटोले की कहानी रुचिकर लगती थी; वह "क्या हुआ", "फिर क्या हुआ" कहते हुए घंटों अपनी नानी के-पास विता देता था। किंतु यौवन ऋा जाने पर वह वहुधा उस चम-कते घटनाजाल से पराङ्मुख हो जाता है और अब वह समाज का एक सदस्य वन जाने के कारण मुख्यतया उन्हीं घटनात्रों में योग देता है, जिनका समाज के साथ कोई सबंध हो त्रौर जो समाज के विशीर्ष हुए पटलों का परस्पर संमिश्रगा करती हों । समाज की इन्हीं परस्परान्वयिनी घटनाओं को लक्ष्य में रख कर लिखे गए उपन्यास सामाजिक, चरितसंवंधी अथवा व्यवहारविषयक उपन्यास कहाते हैं। इस कोटि के उपन्यासों को आकर्पण कथानक से हट कर पात्रों, उनके पारस्परिक व्यवहारों तथा समाज की रीति नीति श्रादि में केंद्रित हो जाता है । इन उपन्यासों के पात्र मिन्न भिन्न परिस्थितियों मे पड़ कर, तथा वहुविध व्यक्तियों के साथ संसर्ग में त्र्याने पर, किस भाँति व्यवहार करते हैं यही पाठक के मनोरंजन कार प्रमुख साधन वन जाता है। परिस्थितियों की ऐसी परस्परानुगामिनी योजना, जिस के द्वारा उपन्यास के पात्र समाज से श्रधिक से श्रधिक सदस्यों के साथ संपर्क में आ सके, इसी वात में इस कोटि के उपन्यासों की कलावत्ता संनिहित है । सम्कृत का दशकुमारचरित इसी कोटि को रचना है अोर हिंदी में श्रीप्रेमचद के उपन्यास इस मेणी में आते हैं।

मभी श्राख्यायिकाश्रों तथा उपन्यासों की घटनाश्रों के घाँदित होने का कोई समय श्रीर देशविशेष होता है। श्रतरंग जीवन सामाजिक उपन्यासों में तो उपन्यास का समाज-विशेष के साथ संबंध जुड जाने के कारण देश श्रीर

काल का उपकरण और भी अधिक व्यक्त हो जाता है । सामाजिक . उपन्यासों के पात्र किसी देशविशेष में, किसी समयविशेष पर ऋपना त्रपना काम करते हैं। इस स्टेज तक रचनाकार का ध्यान समाज, उसके व्यक्ति, उनका समय और देश, इन बातों पर अधिक रहता है श्रोर उसकी वृत्ति बहुमुखी सी रहती है। श्रव एक पग श्रागे बढिए श्रौर समाज को भुला व्यक्तियों को काल के हाथ मे सौंप, उन्हे उसके वश मे हो अपने अपने जीवन का उद्घाटन करने दीजिए । जीवन के उस उद्घारन में समाज आदि सब तत्त्व अप्रधान हो जाते है और एकमात्र जीवन और उसका अवसिद्ध प्रवाह रह जाता है। इस तस्व के आधार पर खड़े किए गए उपन्यासी की इम , अतरंग जीवन के उपन्यास कहते है। इन उपन्यासों में व्यक्ति का जीवन सदातन<sup>-</sup>मनुष्यजीवन का प्रतीक श्रथवा सकेतमात्र वन जाता है और कलाकार उस प्रतीक में उसके अशेष जीवन को केंद्रित कर देता है। वहुधा सामाजिक उपन्यासों के पात्र त्रादि से श्रंत तक एक-सा ही स्वभाव लिए रहते है और उस स्वभाव के अनेक रंग रूप, परिस्थितियों के विविध पटलों को विविध रूप से रंजित करते चले जाते हैं। परतु अंतरंगजीवनसंबंधी उपन्यासों मे व्यक्ति का शरीर, उसका मन श्रीर श्रात्मा एक साथ भलक उठते हैं। इनमें, समय के श्रानिरुद्ध प्रवाह में पड़े हुए व्यक्तियों का सर्वस्व प्रत्यच हो जाता है। श्रौर क्योंकि इस कोटि के उपन्यासों की भित्ति चिरंतन दार्शनिक तत्त्वों पर निहित होती है, इसलिए इनमें घटनाएँ

श्रीर परिस्थितियाँ श्राप से श्राप, या विधिवशात्, पात्रों के जीवन में श्रा गई जान पड़ती हैं श्रीर पात्रों की जीवनकली के पटल उनका स्पर्श होते ही, श्राप से श्राप खुलते जाते हैं। कहना न होगा कि इस कोटि के उपन्यासों में रोचकता—जो कि उपन्यास का स्वभाव है—लाना कलाकार की सफलता का श्रेष्ठ निदर्शक है।

घटनाएँ किसी देश तथा कालविशेष में घटित होती है।

देशकाल सापेद्म ऋौर निरपेद्म उपन्यास सामाजिक उपन्यासों का चित्रपट भी देश और काल पर ही चित्रित होता है। अतरंग जीवन को चित्रित करने वाले उपन्यासों में भी पात्र काल के प्रवाह में पड़ कर ही अपना विकास किया करते हैं। किंतु

उपन्यासों की एक श्रेणी वह भी है, जिसमें देश और काल दोनो ही समानरूप से ध्यानस्य रखे जाते अथवा दोनों ही समानरूप से विस्मृत कर दिए जाते हैं। देशकाल निरत्तेप उपन्यासी का निदर्शन संस्कृत से वाण्भद्द द्वारा रची कादवरी है। कादवरी की कथा में सारी घटनाएँ यद्यपि सरोवर, तट, राजगृह, राजसभा ऋादि स्थानों में श्रीर संध्या, चाँदनी रात, युवावस्था श्रादि समयविशेषों में घटित होती हैं, तथापि कवि ने अपनी चमत्कारिगों शक्ति के द्वारा अपने पात्रों को इतना अधिक सवल तथा मनोरम वना दिया है कि वे देश और समयविशेष की अपेचा न रख अपने आपे में ही प्रदीप्त होते दीख पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त संस्कृत भाषा में ऐसा स्वरवैचित्रय तथा ध्वनिगांभीर्य दीख पड़ता है कि यदि उसकी योजना सुचार रूप से की जाय तो उससे नाना वाद्ययंत्रों को ऐसी संमिलित संगीत-लहरी लहरा उठती है श्रीर उसकी श्रतिनिहित रागिनी ऐसी श्रनिर्वचनीय संपन्न होती हैं कि कविपंडित श्रपनी वाड्निपुण्ता से सहदय श्रोतात्रों को सुना कर मुग्ध करने का प्रलोभन किसी प्रकार

भी संवरण नहीं कर सकते। इसी से जहाँ वाक्याविल को सिन्निप्त कर विषय को द्रुत वेग से बढ़ाना त्रावश्यक प्रतीत होता है, वहाँ भी भाषा का प्रलोभन संवरण करना उनके लिए कष्टसाध्य हो जाता है श्रीर विषय पद पद पर वाक्याविल के भीतर प्रच्छन्न होकर श्रायसर होता है। विपय की श्रपेत्ता वाक्यविन्यास ही वाहवाह लेना चाहता है और इसमे वह बहुधा सफल भी हो जाता है। इसीलिए वाणभट्ट यद्यपि बैठे थे उपन्यास लिखने पर लग गए शब्दावलि को वीए। को मंकृत करने में। वे अपनी कथा को अग्रसर करने के लिए भी वाक्यावाल के विपुल सौदर्यभार को न भुला सके। "उन्होंने सस्कृत भाषा को ऋनुचरों से घ़िरे सम्राट् की भाँति ऋ।गे बढ़ा दिया है और कथा को पीछे पीछे प्रच्छन्न भाव से छत्रधर की भाँति छोड़ दिया है। भाषा का राजमर्यारा बढ़ाने के लिए कथा का भी कुछ प्रयोजन है, इसी से उसका आश्रय लिया गया है; नहीं तो उसकी श्रोर किंव की दृष्टि भी नहीं है।" ऐसी प्रच्छन्ने कथा का देशकाल निरपेन्न होना सुतरां स्वाभाविक ही है श्रीर सारी कादंवरी को पढ़ कर भी हमे शूद्रक के समय और उसके राजदरबार की याद नहीं आती । कादंबरी में घटनाएँ ऋौर उनको घटाने वाले पात्र नहीं दीखते, यहाँ तो हमे प्रकृति के अशेष रग एक पिटारी में सजे हुए दृष्टिगत होते हैं । सपूर्ण उपन्यास अपनी कोटि का एक ही है श्रीर इसकी परंपरा श्रत्यंत विरत्त तथा वर्तमान काल मे लुप्रपाय हो चुकी है।

उपन्यासों को घटनाप्रधान उपन्यास, सामाजिक उपन्यास, अतरंगसंबंधी उपन्यास तथा देशकालनिरपेक्ष उपन्यास इन चार विधाओं में विभक्त करके अब हमे उनके निर्मायक तत्त्वों का दिग्दर्शन कराना है। उपन्यास के निर्मायक तत्त्व छः हैं—यथा वस्तु पात्र, कथोपकथन, देशकाल, शैली और उद्देश्य।

मतुष्य स्वभावतः क्रियाशील प्राणी है। ससार में अविरत रूपू से होने वाले परिवर्तन मे वह भी फँसा हुआ है। उसकी इस सचेष्टता त्रौर गतिशीलता में ही उसका जीवन है। उसकी इस गतिशीलता से ही उसके जीवन की घटनाओं का प्रादुर्भाव होता है। इन घटनाविलयों के द्वारा ही उसका आर्त्मा अपने चरम सौदर्भ को फिर से प्राप्त करता है। जीवन की इन घटनावितयों को ही हम कथावस्तु कहते है। इन घटनाओं का विधाता मानव ही उपन्यास मे पात्र कहाता हैं । ये पात्र परस्पर वार्तीलाप द्वारा कथावस्तु को त्रागे बढाते है; इसी तत्त्व को हम कथोपकथन कहते है। ये घटनाएँ किसी समय तथा देशविशेप मे होती है; इस समय श्रीर देशविशेष को ही हम देशकाल, परिस्थिति अथवा बातावाण कहते है। जीवन मे विकसित होने वाली इन घटनात्रों को उपन्यासकार एक ढंगविशेष से दर्शाता है; यह ढंग ही उपन्यास की शोली कहाता है। प्रत्येक उपन्यासकार जीवन मे होने वाली घटनात्रों को त्रापने एक विशेष ढंग से पढता है। समान रूप से होने वाली घटना को देख दो कलाकार परस्परप्रतीपी दो परिएाम निकाल लेते हैं। साहित्य में कभी भी एक वस्तु दो कलाकारों को एक सी नहीं दीखती। फलतः प्रत्येक साहित्यिक रचना में उसके निर्माता का व्यक्तित्व प्रच्छन्नरूपेगा विद्यमान रहता है । उपन्यास के ऊपर पही हुई व्यक्तित्व की इस छाप को ही हम उपन्यासकार द्वारा प्रम्तुत की गई जीवन की आलोचना, व्याख्या, जीवनदर्शन श्रथवा उद्देश्य इन नामों से पुकारते हैं।

उपन्यास के कथनीय विषय को वस्तु कहते हैं; श्रौर क्योंकि यह एक किल्पत कथा के रूप में होता है, इस लिए इसका नाम कथावंस्तु भी हैं। हम देखते हैं कि हमारा जीवन किसी श्रदृष्ट के श्रधीन हो वार बार परिवर्तन के चक्र में घूमा करता है । इस परिवर्तन में विन्यास का लेश नहीं । यह उथल-पुथल और भाँति भाँति की क्रांतियों से व्याकुल है। हम सोचते कुछ हैं और हो जाता है कुछ और ही। घटनाएँ हम नहीं घटित करते, वे अनायास ही हमारे द्वारा घट जाती है। परिवर्तन और क्रांतियों के इन अस्तव्यस्त पड़े मनकों को इनकी अंतस्तली में अनुस्यूत हुए ऐक्य सूत्र में पिरो के देना ही कलाकार की सब से बड़ो कथावस्तु है।

परिवर्तन के ये मनके अगिणत हैं। इनकी संख्या के समान इनकी बहुविधता भी आश्चर्यकारी। किंतु महत्त्व तथा पारमार्थिकता की दृष्टि से इन मनकों में भी तारतम्य है। इन में से बहुत से मनके तो जन्मते ही नष्ट हो जाते हैं; उनका जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पडता। वे जीवन की विपुल माला में न होने के समान हैं। दूसरे मनके विशेष रूप से गतिमान् तथा शिक्तशाली होते हैं। उनका जीवन पर स्थायी प्रभाव पड़ता है, जीवन की माला में ये जाज्वल्य-मान नगों की भाँति चमका करते हैं।

चतुर उपन्यासकार का कर्तव्य है कि वह अपनी कथावस्तु को जीवनमाला के इन जाज्वल्यमान नगों से घटित करे। वह अपनी रचना का विषय ऐसे तत्त्वों तथा घटनाओं को बनावे जो जीवनस्रोत के समीपी है, जीवी होता है के कारण उनके मनोवेगों को बल के साथ आंदोलित कर सके। यदि उपन्यासकार चाहे तो अपनी कथावस्तु को भौतिक प्रेम की सामान्य घटनाओं से घड सकता है; चह चाहे तो अपना उपन्यास आश्चर्य के सामान्य तत्त्वों पर खड़ा कर सकता है। किंतु इन दोनों ही प्रकार के उपन्यासों में चिरस्थान

ंचिता न होगी। दूसरी अोर वह प्रेम को शारीरिक पारिधि से बाहर निकाल उसे आत्मिक बनाता हुआ अत्यंत ही मार्मिक तथा निगूढ़ अनुभूति के रूप में परिएत कर सकता है; ऐसी अनुभूति, जो हमारे जीवन की चिरसंगिनी होतो है, जो हमारे आतमा में "गाँस" का तरह खुसी होती है, जो जैसी हम में वैसी ही संसार के अन्य सभी ं प्राणियों मे घॅसी रहती है। प्रेम की इस करण कथा मे वह शेक्सपीश्चर की की भॉति ईप्यों आदि के भावों को प्रविष्ट कर उसे और भी अविक वन तथा सांद्र बना सकता है। उस प्रेम का परिपाक करने के लिए नायक-नायिकात्रों के द्वारा किए गए लोकोत्तर कृत्यों का वर्णन कर वह उसमे चार चांद लगा सकता है; अमूर्त प्रेम को गतिमचा प्रदान कर उसे मूर्त बना सकता है और विविध प्रकार से उसमे आदोलना शक्ति भर सकता है। कहना न होगा कि प्रेम के इस विशुद्ध रूप पर खड़ा किया गया उपन्यास चिरजीवी होगा; दैविक प्रेम के छए मे वह भी सदा मनुष्यों के दृदयाकाश मे चद्रमा को भाँति चमकता रहेगा । यह तो हुई केवल प्रेम और उसके आधार पर खंडे होने वाले उपन्यासों की बात । कलाकार चाहे तो इस प्रेम को ममाजचेत्र में ला उसके रमणीय रूप में ममाज की बहुरूपिता से उत्पन्न हुई बहुमुखता उत्पन्न कर उसे श्रीर भी श्रधिक व्यापक रूप दे सकता है। प्रेमचद की भाँति वह इस प्रकरण मे समाज की सभी सावक तथा घातक प्रवृत्तियों को निद्शित कर सकता है। इस काम को करता हुआ। वह चाहे तो समाज के संमुख अप्रत्यच रूप से अपने मतव्य भी रख सकता है। समाज की भाँति समाज के बहु-विश्व प्रेम को वर्णन करने वाला यह उपन्यास भी चिरजीवी होगा।

ससार की बहुमुखता से पराड्मुख हो अपनी श्रोर लौटता हुआ क्ताकार अपने अंतरंग को भी उपन्यास के रूप मे जनता के संमुख

11 1-12 1 1 3

रख सकता है। अब वह एक फन्बारे के समान सारे घटनाचक को अपने भीतर से ही निकाल उसका विश्लेषण कर सकता है। जिस प्रकार एक श्रीर्णनाभ विपुल ऊर्णातंतु को अपने भीतर से निकाल फिर उसे अपने भीतर ले लेता है, इसी प्रकार एक कलाकार भी श्रात्मघटित घटनाश्रों को फिर अपने ही भीतर श्रात्मसात् कर सकता है। इस प्रकार इस कोटि के उपन्यास में वह अपने श्रशे व्यक्तित्व को मुखरित करता हुआ उसके द्वारा संसार भर के व्यक्तित्व को प्रस्कृटित कर सकता है। कहना न होगा कि आतमा के समान, उसकी घटनाविलयों का वर्णन करने वाला यह उपन्यास भी चिरस्थायी होगा।

उपन्यास के विषय को केवल वस्तु न कहकर हमने उसे कथा-वस्तु कहा है, इसका त्राशय यह है कि जिस प्रकार कथावस्तु के लिए कथा रोचक होती है, उसी प्रकार उपन्यास के रोचक होना विषय मे रोचकता का होना ऋत्यत आवश्यक है। ग्रावश्यक है म्राज हम उपन्यास को उपदेशामृत पान के लिए नहीं पढ़ते; जीवन के तुमुल संघर्ष का चित्र भी उसको पढते समय हमारे मन मे नहीं उद्वुद्ध होता। इस उद्देश्य के लिए हम बहुधा कविता अथवा नाटक पढा करते हैं। दैनिक जीवन की संकुलता से थककर जब हम चूर चूर हो जाते हैं, तब आत्मप्रवण उपन्यासों को पढ़ हम अपना मन बहलाते है, तब दैनिक जीवनचक के वेग द्वारा रवर की भाँति फैला हुआ हमारा अत करण, उन वेगों से छुट्टी पा फिर अपने मौलिक घन रूप मे आ जाता है। फलत उपन्यास की कथावस्तु मे प्ररोचकता का होना नितांत आवश्यक है। इस तत्त्व के न होने पर अच्छे से अच्छा उपन्यास भी अनुपादेय हो जाता है। जीवन के चित्रण को हमने उपन्याम बताया था; श्रौर जीवन

विसवरूप होने पर भी एक सची घटना है। इस कम,वस्त में यथार्थ घटना को यथार्थ वनाकर ही प्रस्तुत करना सत्यता का होना कलाकार का प्रमुख कर्तव्य है। उपन्यासकार जीवन ऋावश्यक है की, चाहे जिस किसी भी घटना या स्थिति को लेकर अपर्ना काल्पनिक चित्रपट प्रस्तुत करे, उसके लिए यह आवश्यक है / कि वह इस घटना या स्थिति के रहस्यों और विशेषताओं से पूर्णतया परिचित हो। उदाहरण के लिए, यदि एक उपन्यासकार किसी काल की ऐतिहासिक स्थिति को अपने उपन्यास द्वारा उपस्थित करना चाहता है तो उसके लिए त्रावश्यक है कि वह उस काल की सामाजिक, राजनीतिक तथा 'धार्मिक आदि परिस्थितियों का पूरा पूरा अनुशीलन करें। उसके लिए यह जानना आवश्यक है कि उस काल में राजाओं, रानियो, राजकुमारों, राजकुमारियों, राज्य के वडे बड़े ऋधिकारियों, सेनाओं तथा प्रजागण के रहनसहन का क्या ढंग था, शासन-व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक परिस्थिति कैसी थी। इन वार्तो को हृद्यंगम किए विना ही वैदिलकाल, मौर्यकाल, गुप्रकाल, मुगलकाल श्राद् की घटनात्रों को उपन्यासवद्ध करना त्रानुचित होगा।

उपन्यासवस्तु के विषय में सर्वप्रथम विचारणीय वात यह है कि
क्या वसकी कथा चित्ताकपक अथवा वर्णन करने
कथावस्तु के
योग्य है, श्रीर क्या वह उचित रूप से कही गई है।
इसका आशय यह हुआ कि यदि हम उसकी सुदम
आलोचना करें तो हमें उसमें निम्निलिखित प्रश्नों का संतोपजनक
उत्तर मिलना चाहिए:—

- १. "उसमें कहीं कोई वात छूटी हुई तो नहीं जान पड़ती; अथवा उसमें परस्परिवरोधी वार्ते तो नहीं कही गई हैं ?
  - २. क्या उसके सद अंगों में परस्पर साम्य और समीचीनता

है ? ऐसी तो नहीं है कि किसी ऐसी घटना के वर्णन में कई पृष्ठ रंग डाले गए हों , जिसका कथावस्तु से कोई प्रत्यक्ष संबंध न दोख पड़ता हो, अथवा किसी पात्र का कथन या भूमिका बहुत लंबी चौड़ी कर दी गई हो ; किंतु कुछ अगे बढ़ते ही वह भूमिका तुच्छ या सामान्य बन जाती हो ?

३. क्या उसमे वर्णित घटनाएँ आप से आप अपने मृत आधार से, या एक दूसरी से प्रसूत होती चली जाती है ?

४ क्या साधारण से साधारण बातों पर लेखक की छेखनी चलकर उन्हें छोकोत्तर बनाने में समर्थ हुई है ?

प्र. क्या घटनाओं का क्रम ऐसा रखा गया है, जिस मे वे हमको असंगत अथवा अस्वाभाविक न जान पड़ती हों ?

६. क्या उसका अत या परिणाम वर्णित घटनाओं के अनुकूल है और क्या कथा या वस्तु का समाहार पूर्वापर विचार से ठीक ठीक हुआ है ?"

यदि उक्त प्रश्नों का संतोपजनक उत्तर मिल जाय तो समभो कला-कार उपन्यास लिखने में सफल हुआ है, अन्यथा नहीं।

हड़सन ने कथावस्तु की दृष्टि से उपन्यासों के दो भेद किए
कथावस्तु की दृष्टि
से उपन्यासों के
दो भेद
उपन्यासों के दो भेद
उपन्यासों में घटनाएँ एक दूसरी पर आश्रित नहीं
रहती और न उत्तर घटना अतीत घटना का आवश्यक या अनिवार्य परिणाम ही होता है। इन परस्परासंबद्ध घटनाओं को एकता
के सूत्र में पिरोने वाला च्यक्ति उपन्यास का नायक होता है। उसी के
विशिष्ट चरित्रों को लेकर उपन्यास के भिन्न भिन्न अवयवों का द्वांचा

खड़ा किया जाता है। दूसरी कोटि के उपन्यासों में घटनाएँ एक दूसरी से संबद्ध रहती है, और धारावाहिकरूपेण एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी इस प्रकार प्रसूत होती चली जाती है। ऐसे उपन्यास एक व्यापक विधान के अनुरूप बनाए जाते हैं और उनकी सार्थकता घटनाप्रसूत पर निर्भर रहती है। कहना न होगा कि संबद्ध तथा असंबद्ध दोनों प्रकारों के समुचित सामजस्य में ही उपन्यासकार की इतिकर्तव्यता है।

एकता की दृष्टि से हम कथावस्तु को सामान्य तथा समस्त इन वो विभागों में विभक्त कर सकते हैं। सामान्य एकता की दृष्टि कथावस्तु वह है, जिसमें उपन्यास को एक ही कथा के आधार पर खड़ा किया गया हो; और समस्त कथावस्तु वह है, जिसमें एक से अधिक कथाओं का समावेश हो। समस्त कथावस्तु के विषय में यह बात याद रखनी चाहिए कि उसमें सकतित की गई कथाओं का विकास इस विधि और कम से किया जाना चाहिए कि वे सब मिल कर एक बन जाँय और उपन्यास में एकता की निष्पत्ति हो जाय।

कथावस्तु की विधाओं के साथ साथ उसके कहने के ढंग भी

कथावस्तु के कहने

के तीन हो। पहले में उपन्यासकार इतिहास-लेखक का
स्थान ग्रहण करके, वर्णनीय वस्तु से अपने को
पृथक् रख कर, अपने वस्तुविन्यास का सहज विकास
करता हुआ, पाठकों को अपने साथ लिए हुए, उपन्यास के परिणाम
पर पहुँचता है। दूसरे ढग में कलाकार नायक का आत्मचरित उसके
मुँह से अथवा किसी उपपात्र के मुँह से कहलाता है और तीसरा
प्रकार वह है, जिसमें प्रायः पत्रों आदि के द्वारा कथा का उद्घाटन
कराया जाता है। तीसरा ढग वहुत कम और पहला वहुत अधिक

उपयोग मे त्राता है, किंतु उपन्यासकार को श्रपनी कलाकारिता दिखाने का यथेष्ट श्रवसर तीसरे ही ढंग में मिलता है।

कथावस्तु के अनतर उपन्यास में ध्यान देने योग्य वस्तु पात्र तथा उनका चरित्रचित्रण है। हमने कहा था कि पात्र तथा एक उपन्यासकार ऋपने पाठकों के समुख जीवन चरित्रचित्रग को मायाजाल बना कर प्रस्तुत किया करता है छौर चाहता है कि हम भी उसके मायाजाल को माने, उसमें लीन हो जाँय, उसको इसी प्रकार देखे, सुने श्रीर छुएँ जैसे उसने इसे देखा, सुना श्रोर छुत्रा है, संदोप में हम उसके साथ मिल कर एक वन जाँच। अब यदि किसी उपन्यास को पढ़ कर आपके मन मे यह वात उत्पन्न हो जाती है, यदि उसे पढ़ते समय उसके पात्र आपके संमुख पंक्तिबद्ध हो खडे हो जाते! है, तो समिक्ष वह उपन्यास चरित्रचित्रण की दृष्टि से उत्तम संपन्न हुआ है; और यदि उसे पढते समय उसके पात्र आपको छाया की भाँति कहीं दूर दूर, भुटपुटे मे, उखड़े-पुखड़े दीख पड़ते है, तो समिक्तर वह उपन्यास अपने ध्येयसंपादन में असफल रहा है।

यहाँ प्रोफेसर इडसन ने यह प्रश्न उठाया है—श्रोर हिंदी के श्रालोचकों ने उसकी श्रावृत्ति भी की है—िक एक अविकल्पना द्वारा उपन्यासकार के पात्रों के साथ हमारा तादातम्य कैसे बन जाता है, और क्यों हम उन्हें अपने जैसा करते हैं दिस समस्या का विवेचन उपन्यास के प्रकरण में करना श्रमुचित

है, क्योंकि यह बात तो साहित्यमात्र का समान काम है श्रीर कविता तथा नाटक में इस तादात्म्य की निष्पत्ति उपन्यास की श्रपेत्ता कहीं श्रिषक होती है। हमने साहित्य तथा कविता श्रादि पर विचार करते

समय इसका रहस्य कवि की कल्पनाशक्ति अपने तथा अपने पात्रवर्ग के भीतर प्रवाहित होने वाले ऐक्यसूत्र में निर्धारित किया ें है। जब हम वस्तुस्थिति पर मार्मिकदृष्टचा विचार करते हैं तब हमे भिन्न भिन्न मनुष्य एक एक विछिन्न द्वीप के समान दीख पड़ते है। उनके बीच मे अपरिमेय अशुलवणाक समुद्र मॅंडरा रहा है। दूर से जव एक दूसरे को देखता है, तब मन में यह भासता है कि हम लोग एक ही महादेश के रहने वाले थे, अब किसी के शाप से बीच मे विच्छेद का विलापसमूह फेनिल होकर उमड़ पड़ा है। दूर से भासमान होने वाला यह ऐक्य कलाकार की कल्पनामयी रचना मे और भी अधिक रमणीय वन कर हमारे संमुख आता है। रचनाकार की कल्पना के नीहार में भीगे हुए उसके पात्र हमें दीखते भी है श्रीर नहीं भी दीखते, सुनाई भी पड़ते हैं और नहीं भी सुनाई पड़ते, हमारे द्वारा छुए भी जाते हैं और नहीं भी छुए जाते। इस है और नहीं के संमिश्रण मे ही कलाकार की सर्वश्रेष्ठ दक्षता का प्रादुर्भाव होता है। और जहाँ कविता के चेत्र मे यह संमिश्रण अत्यंत ही घन तथा सांद्र वन कर हमारे संमुख आता है वहाँ उपन्यास की परिधि मे यह तरल तथा विस्तीणं होकर प्रकट होता है, क्योंकि जहाँ कविता जीवन की समष्टि को उसकी व्यष्टि के रूप किसी एक तस्व में केंद्रित करके हमारा उसके साथ तादात्म्य स्थापित कराती है, वहाँ उपन्यास जीवन के विस्तार मे मूमता हुआ हमे वहां के वन-आरामों का दर्शन कराता है।

उपन्यास की परिधि को देखते समय हमने कहा था कि उपन्यासकार की इतिकर्तव्यता उस कला में हैं; जिसके क्या का कथन द्वारा वह श्रपने जीवन-सवधी दर्शन को पाठकों नक पहुँचाना है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उसकी सफलता उसके द्वारा कल्पित की गई कथा को कहने के प्रकार में है। निश्चय ही एक निवधकार की भाँति वह जीवन के विषय में बाते नहीं करता, और नहीं वह एक चिरत्रलेखक की भाँति किसी जीवनिवशेष को ही जनता के संमुख रखता है। वह तो जीवन को आर्विभूत करता है, जीवन की कली को खिला कर हमारे समन्त रखता है; और इसके लिए उसकी सबसे वड़ी समस्या यह है कि वह किस प्रकार अपने पाठकों को अपने ही समान अपने पात्र दिखावे, सुनावे और छुवावे।

प्रतिभाशाली कलाकारों के लिए यह समस्या सदा से सामान्य रहती आई है। उनकी सर्वव्यापिनी दृष्टि समस्त कथा को एक साथ आद्योपात देखकर उसका ऐसा विन्यास करती है कि पाठक तन्मय होजाते है और वे अपनी कथा को, चाहे जिस प्रकार कहे, पाठकों का मन उससे नहीं ऊबता। टॉल्स्टाय, वाल्माक तथा प्राउस्ट की रचनाएँ इस बात का निदर्शन है।

किंतु सभी उपन्यासकार टॉल्स्टाय के समान विश्वज्यापिनी हांष्ट्र वाले नहीं होते। इनके मन में इस प्रकार के प्रश्नों का उठना स्वाभाविक है कि कथा कहते समय उसका कहने वाला किस विंदु पर ठहरें क्या उसे भी कहने वाला किस विंदु पर ठहरें क्या उसे भी उपन्यास में घुसकर उसकी कथा के किसी पात्र के साथ एक बन जाना चाहिए, या उसे अपने व्यक्तित्व को नितरां प्रछन्न रखते हुए कथा और उसके पात्रों से छिपा रहना चाहिए; अथवा उसे एक व्यापक वन कर घटनाओं के क्रम पर टीकाटिप्पणी करते हुए उन्हें अग्रसर करने वाला बनना चाहिए।

इसी प्रकार, लेखक की भाँति पाठक के विषय में भी यह प्रश्न हो

सकता है कि उपन्यास पढते समय पाठक की कौन सी वृत्ति हो ? क्या उसे उपन्यासकार के संमुख खडा होकर उसके मुँह उसकी कहानी सुननी है, अथवा उसे वहाँ खड़ा होकर अपने सामने घटित होने वाली घटनाएँ देखनी हैं। इसके ऋतिरिक्त क्या उपन्यास की कथा केवल एक ही दृष्टिकोग्। से दिखाई जानी है, और यदि ऐसा है तो क्या वह कोण कथा से वाहर का है, अथवा उसी के भीतर रहने वाले किसी पात्रविशेष का है, अथवा उस कथा का दृष्टिकोगा इस विदु से उस विदु पर होते हुए अनेक विदुओ पर केंद्रित होना है <sup>१</sup> साथ ही उस कथा का लच्य क्या होना है ? क्या यह विश्वदृश्यीय निदर्शन है, जैसा कि टॉल्स्टाय, बाल्माक और थैकरे की रचनाओं मे दीख पड़ता है, या किसी परिस्थिति को उत्पन्न करने वाले अदृश्य घटनाजाल को श्रभिनीत करना है, जैसा हेनरी जेम्स की रचनात्रों में दीख पहता है, या किसी विपय को निदर्शित करना है, जैसा वेल्स करते है, अथवा यह कोई वृत्तिविशेष की परिधि में संपुटित हुआ एक निर्धारित दृष्टिकोगा है, जैसा कि जेन ब्रॉस्टन की सामाजिक सुखवृत्ति को दिखाने वाली प्रवृत्ति मे प्रत्यच होता है। इन सव वातों से भी वढ़ कर अधिक महत्त्व वाली वात यह है कि उपन्यासकार अपने घटनाजाल को आरंभ में किस प्रकार गतिमान् वनावे और एक बार गतिमान् वना कर उसको किस प्रकार चरम परिणाम की ऋोर ऋशसर करे।

लोगों का विश्वास है कि उपन्यास में जीवन डालना पात्रों का काम है; क्योंकि उपन्यास में हमें पात्रों को जन्म देने पत्रों का निर्माण वाली घटनासतित की अपेत्रा पात्रों के दर्शन कहीं अधिक प्रत्यत्त रूप से होते हैं। साथ ही एक उपन्यासकार के हाथों किसी पात्र की परिनिष्ठित रचना हो चुकने पर वह उस कृति की परिधि से वाहर हो हमारे

यथार्थ जीवन स्त्रीर साहित्य दोनों के लिए समानरूप से स्त्रादर्श बन जाता है। किंतु स्मरण रहे, घटनाओं की धारावाहिक प्रसूति के विना पात्रनिर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि ससार मे श्रविरतस्प से प्रवाहित होने वाली घटनानदी मे पात्र एक बुद्बुद् के समान है; वह क्रियारूप घटना का प्रतीकमात्र है, उसका आभासमान मूर्त रूप है। हम व ग्रभट की महाश्वेता को इस रूप में नहीं जानते कि यह एक पीयूषवाहिनी ललनापात्र थी अथवा कादंबरी से पृथक् उसकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता थी। हम तो उसे कादबरी में घटित होने वाली परम पावन क्रियाप्रसृति का एक मूर्ते त्राविभीवमात्र मानते हैं, महामहिम वाणभट्ट की सततप्रदीप प्रतिभाष्वाला की एक चिनगारीमात्र समभते है। इससे पहले कि हम र्व्याक्तत्व को मूर्तरूप में देखे, हमे उसे देश और कालविशेष की रूपरेखा में बॉधना होगा, श्रौर हमारी यह बधनिकया घटना जाल के बिना असभव है। इसलिए किसी भी उपन्यासकार की सब से बड़ी समस्या यह है कि वह अपने घटनाजाल के **छ**ष्ट को किस प्रकार और कितने वेग से उपन्यासपट्ट पर फेंके—

इस काम के लिए श्रब तक दो उपायों का श्रवंलवन किया जाता
रहा है; जिनमे से पहला अभिनयात्मक है श्रीर
घटनाप्रदर्शन
के दो उपाय:
श्रमिनयात्मक
श्रांख सीधी, रंगमच पर खड़े हुए पात्र पर टिकी
रहती है। श्रीर दूसरे प्रकार में वह लेखक के द्वारा
विए गए उनके वर्णन के शीशे में से उन्हें देखता

है। ससार के कितपय उत्कृष्ट उपन्यास या तो पहले ही प्रकार में कहे गए है, अथवा एकांततः दूसरे में। उदाहरण के लिए, टॉल्स्टाय का आन्ना करेनिना नामक उपन्यास एकांततः मानों रगमंच पर खेला गया है। इसमें दृश्यों का क्रिमक विकास बड़ा ही मार्मिक वन

पड़ा है, श्रौर इसे पढ़ते समय पाठक श्रपने को क्रम से घटित होने वाली घटनाश्रों के सामने खड़ा पाता है। यह उन सब पात्रों को श्रपने से एक हाथ की दूरी पर सजे हुए रंगमंच पर रगरली करते देखता है। जीवन के साथ इतनी घनिष्ठता श्रौर किसी भी उपन्यास को पढ़ कर निष्पन्न नहीं होती।

द्याख्यात्मक उपन्यासों का सब से सुंद्र निद्रशेन बाल्माक की रचनाएँ है। इनमे घटनाओं का चक्र चलने से पहले उनके लिए अपेचित वातावरण को विस्तार के साथ घडा जाता है। क्या इतिहास, क्या नगर, क्या राजपथ, क्या मकान, कमरे, मोपड़ियाँ, यहाँ तक कि वर्तमान युग की आर्थिक संकुलता, सभी को विस्तार के साथ पाठक के संमुख रखा जाता है। वर्णन करने की यह शक्ति इतने अधिक रोचक और विकसित रूप में संसार के अन्य किसी भी उपन्यासकार में नहीं पाई जाती।

अभिनयात्मक श्रीर व्याख्यात्मक दोनों उपायों का समिश्रण् श्रार्नल्ड वेनेट रचित दी श्रोल्ड वाइब्ज टेल मे श्रात्यंत दोनों उपायों का ही सुंदर सपन्न हुआ है। इस उपन्यास को लिखने का विचार उनके मन मे कैसे श्राया, यह बताते हुए वे लिखते हैं कि एक दिन उन्होंने एक भोजनालय मे एक मोटी भही, तथा व्ययिनी महिला को देखा। वह इतनी श्राजीव सी बनी थी कि सभी उस पर हँस रहे थे; इतने में वेनेट ने सोचा कि क्या ही श्राच्छा हो यदि कोई उपन्यासकार उसके यौवन के भग्नावशेषों पर श्रापना कथानक खड़ा कर उसके इतिहास को लिख डाले। क्योंकि यह कितना करुणाजनक दृश्य हैं कि यही व्ययिनी महिला एफ दिन यौवन की लहरियों मे भूमती हुई दर्शकों को मुग्ध किया करती थीं; इसके मन में भी एक दिन उमंगे थीं। उल्लास थे श्रीर विलासभरी श्राकांचाएँ थीं। श्रीर इस बात से कि उसके व्यक्ति में इस विपुल परिवर्तन को प्रतिच्छा प्रतिवस्तु में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तनों की उस लड़ी ने उत्पन्न किया है, जिसे वह श्रपने ऊपर घटित होता देखकर भी न देख सकी थी, उसकी जराजन्य करुणो-त्पादकता कहीं श्रिधक बढ़ जाती है। उन्होंने श्रपने इस उपन्याम में नायिका तो दो रखी हैं किंतु टॉल्स्टाय के प्रख्यात उपन्यास बार एएड पीस की भाँति नायक एक ही रखा है श्रीर वह है समय।

बैनेट ने श्रपने उक्त उपन्यास में दो जीवनों को समाप्त करने वाले युग की अप्रतिहत प्रगित को हृदयंगत करते हुए, समय की न दीखने वाली उड़ान श्रीर परिवर्तन की न सुन पड़ने वाली पगध्विन को—जो एकमात्र स्मृतितंतुश्रों द्वारा श्रनुमेय है, श्रथवा जिसे हम मन तथा हृदय में निहित हुई निगूड श्रनुभूति की स्तराविलयों में ही पढ सकते हैं—बड़े ही मार्मिक प्रकार से निदर्शित किया है।

घटनाओं के वर्णन में अभिनय तथा व्याख्यान दोनों उपायों के सिमश्रण से काम लिया गया है। जहाँ हम इस उपन्यास में बड़ी ही प्रवीणता के साथ निर्धारित किए गए दृश्यों में पात्रों को अपनी अपनी कथा का श्रमिनय करता देखते हैं, वहाँ साथ ही हमें इसमें वातावरण को रूपरेखित करने वाले, अथवा घटनाजात को वाह्यजगत् से हटा अंतर्जगत् में कीलित करने वाले अत्यंत ही विशद और नानाविषयक विष्कंभक भी उपलब्ध होते हैं। उपन्यास की दोनों नायिकाओं को हम उनके अञ्जूते यौवन में उभरी हुई अपने सामने खड़ी देखते हैं, और तब कौंस्टांस एक विवाहित युवती के रूप में विलिसत होती हुई स्थूलकाय वनती हैं, अधेड विधवा बनकर मोटी, मूर्ख और मधुरस्वभाव वाली बनती है, फिर वह अविवेकिनी माता बनती हुई अपने सीरिल नामक पुत्र को प्यार करती है और अंत में हमारे संमुख अपनी मृत्युशय्या पर आती है; और यही उसके जीवन की आद्योपांत कथा है। दूसरी ओर हम सोफिया को अपने गृहहोटल को चलाने में व्यस्त हुई, दिनरात "पैसा पैसा" इसी एक धुन में व्यय हुई, और चाहे जिस तरह हो, एक आहत मालिक मकान बनने की अभिलापा में हम हुई देखते है। और अंत में वह हमारे सामने एकांत में अपने उस मृतपित की देह पर, जिसे उसने गत तीस वर्षों से नहीं देखा था, रोती हुई आती है।

सफल उपन्यासकार की कला में एक ऐसी रहस्यमय शक्ति निहित
रहती है जिसके द्वारा वह अपने पात्रों में देश और
समय के अनुकूल छोटा बडा बन जाने की शक्ति ला
देशकाल के अनुसार छोटे वड़े
वन जाते हैं
यन जाते हैं
चनकी प्रख्यात रचना आन्ना करेनिना के पात्र यद्यिप
छत्रीसर्वी सदी के अंत में होने वाले रूसी हैं, तथािप उनके प्रधान
पात्र आत्रा और लेविन अपनी गरिमा और अपनी लिघमा में
समस्त नथा सार्वकालिक विश्व के साँमे पात्र हैं।

पात्रों के चिरित्रनिर्माण में कथोपकथन का बहुत महत्त्व है। इस
के द्वारा हम पात्रों से भलीभाँति परिचित होते और
कथोनकथन
हश्यकात्र्य की सजीवता और वास्तविकता का बहुत
कुद्ध श्रनुभव करते हैं। कथोपकथन वस्तु को कथा का रूप देता है
श्रीर उसमे गितशीलता ला देता है।

यद्यपि देखने में कथोपकथन का संबंध घटनाओं के साथ सीधा प्रतीत होता है, तथापि उसका संबंध पात्रों के साथ अधिक गहरा है। पात्र ही बातचीत करते हैं और उसके द्वारा अपने विविध भावों को अभिन्यक्त करते हैं। पात्रों की मानसिक तरंगे वर्णन के द्वारा भी न्यक्त की जा सकती है, किंतु कथोपकथन के द्वारा होने वाली भावाभिन्यक्ति जहाँ अभिनयात्मक होने के कारण चिरस्थायी रहती है, वहाँ साथ ही वह बिजली के समान गतिमती भी होती है। पात्र के मुख से निकला हुआ एक शब्द भी यदि उपन्यास मे ठीक जगह विठा दिया जाय तो वह वर्णन के पृष्ठों के पृष्ठों को पीछे छोड़ देता है, और अपनी जगह वैठा हुआ ही सारे उपन्यास को प्रदीपित करता रहता है। कथोपकथन और वर्णन में यही भेद है कि पहले मे पात्र स्वय बोलते हैं तो दूसरे में उपन्यासकार अपने मुँह उनके मन की बात कहता है।

कथोपकथन का प्रथम उद्देश्य वस्तु का विकास और पात्रों का चिरत्रचित्रण करना है। ऐसा कथोपकथन, जो उक्त उद्देशों को पूरा न करता हो, सुतरा हेय है। कथोपन्मूल तत्व कथन में स्वाभाविकता, उपयुक्तता और अभिन्यात्मकता होनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि हम किसी पात्र का जैसा चरित्र चित्रित कर रहे हो, और जिस स्थित में, तथा जिस अवसर पर वह कुछ कर रहा हो, उसी के अनुकूल उसकी बातचीत भी होनी चाहिए। साथ ही वह वातचीत सुवोध, सरस, स्पष्ट और मनोरम भी होनी चाहिए। ये गुण कथोपकथन के मूल तत्त्व है। इनके बिना वातचीत बनावटी, नीरस, भद्दी और अनुपयुक्त जान पड़ेगी।

कथोपकथन में एक बात और ध्यान देने योग्य है, और वह है

यह, कि उसमें पात्रों का व्यक्तित्व प्रतिफलित होना कथोपकथन में चाहिए, अर्थात् जो पात्र जिस कोटि और प्रकार की पात्रों के व्यक्तित्व वातचीत करता शोभायमान हो, उससे उसी प्रकार का सरवाण की बातचीत करानी चाहिए। व्यक्तित्व के इस अश को अन्तुएण बनाए रखने के लिए ही हमारे संस्कृत नाट्याचार्यों ने भिन्न भिन्न स्थिति के पात्रों में भिन्न भिन्न भापा तथा प्रकार से वार्तीलाप करने की परिपाटी चलाई थी। उपन्यास में भी कथोपकथन की यही मर्यादा होनी चाहिए, जिससे पाठक सुनते ही कह दे कि यह वार्तीलाप अमुक कोटि के पात्रों का हो सकता है, दूसरों का नहीं।

उपन्यास के पात्र किसी देश और कालविशेष की परिधि में रह कर ही उसके कथावस्तु को संपन्न करते हैं। देश और काल की परिभाषा में उपन्यासवर्णित उस देश के आचारविचार, रीतिरिवाज, रहनसहन और परिस्थिति आदि सभी आ जाते है। देशकाल को हम दो भागों में वाँट सकते हैं एक सामाजिक और दूसरा ऐतिहासिक या सांसारिक।

समाज की समस्त श्रेणियों के नानामुख जीवन को कथारूप देना
विरत्ती ही प्रतिभात्रों का काम होता है। सामान्य
कलाकार उसके किसी पत्तविशेष को लेकर उसका
चित्रण किया करते हैं। इसके अनुसार साधारणतया
कितपय उपन्यासों में गृहस्थ को कटु बनाने वाली कलहिषय स्त्रियों का चित्रण होता है, किन्हीं में भावप्रवण युवकों का उत्थान और
पतन दिखाया जाता हैं; किन्हीं में धनिक वर्ग के विलास का उल्लास
दिखा कर निर्धनों की अकिंचनता को कठोर बनाकर दिखाया जाता
है, और किन्हीं में देश की औद्योगिक, आर्थिक तथा कलासंबंधी
वशा का निरूपण किया जाता है। इसी प्रकार कुछ उपन्यास देश के

किसी विशिष्ट भाग अथवा काल के किसी विशिष्ट अंश को कथावस्तु बना कर खड़े किए जाते हैं। इसके विपरीत बाल्माक श्रीर मोला ने अपने अपने उपन्यासों की शृखला में समस्त फरासीसी सभ्यता तथा संस्कृति का चित्र खींचने का प्रयत्न किया था श्रौर इसी प्रकार इगलैंड में फील्डिंग अपने टोम जोस नामक उपन्यास में अपने युग के समय इंगलैंड का कथारूप प्रस्तुत करने में सचेष्ट हुए थे। किंतु हम पहले ही कह चुके हैं कि इस प्रकार की विश्वभेदिनी प्रतिभाएँ कम होती है। उपन्यासकार—चाहे वह किसी भी श्रवस्था का चित्र खीचे —उसके लिए आवश्यक है कि वह अपने चरित्रचित्रण में देश, काल, परिस्थित च्यादि को, जैसी वे थीं, उसी रूप में निदर्शित करे।

ऐतिहासिक उपन्यासों में देश-कालपरिज्ञान ऋत्यावश्यक है

कुञ्ज उपन्यासों में किसी देश के इतिहास का कोई युगविशेप लेकर उसका कथा के रूप में चित्रण किया जाता है। इस श्रेगी के उपन्यासकार को इतिहास के उस युग मे होने वाली उस देश की परिन्थित पर और भी श्रधिक ध्यान देना उचित है। ऐतिहासिक उपन्यासकार का कर्तव्य है कि वह ऐतिहासिक

घटनाओं के नीरस लेखे पर अपनी विधायिनी कल्पनाशक्ति की कूची फेर कर उसमे सरसता सपन्न करे और इतिहास के बहुविध स्रोतो से चुनी हुई नानाविध घटनाओं को कला से उद्भूत होनं वाली एकता और परिपूर्णता में समन्वित कर उनका ऐसा सजीव चित्र खडा करे, जो ऐतिहासिक होने पर भी काल्पनिक कथा वा आनंद देने वाला हो। इतिहास के किसी एक युग को फिर से सजीव और सरस वना कर पाठकों के समुख प्रस्तुत करने मे ही ऐतिहासिक उपन्यासकार की इतिकर्तव्यता है। इस में संशय नहीं कि उसके द्वारा किए गए, उस युगविशेष में घटित होने वाली घटनात्रों आदि के वर्णन मे

सत्यता होनी चाहिए, कितु इस बात की अपेद्या भी अधिक आवश्यक वात यह है कि उसकी रचना में उस युगिवशेष में प्रचलित रीतिरिवाज, आचार-विचार, लोगों का रहन-सहन—जिन्हें हम किसी युग की आत्मा, अथवा मापदड कहते हैं—आदि का सच्चा सच्चा प्रतिफलन होना चाहिए। ऐतिहासिक सत्य का कल्पना के साथ संमिश्रण करने में कितनी कठिनता होती है, यह बात देखनी हो तो देशक्क या डाउनफाल के रचयिता मस्ये मोला के शब्दों को पढ़िए। वे अपनी रचना के उपोद्धात में लिखते हैं:—

ला देवाक्स लिखने में मुक्ते जितना श्रम करना पडा उतना अन्य किसी भी रचना के प्रस्तुत करने मे नहीं। जब मैंने इसकी रूपरेखा अपने मन मे खोंची थी, तत्र मुक्ते इस की परिधि का विचार तक न था। मुक्ते अपने विषय पर लिखी गई सभी रचनात्रो, श्रौर विशेषतः सेदान के युद्ध पर श्रौर ( वही इस पुस्तक का विषय है ) लिखे गए लेखो श्रादि को ध्यानपूर्वक पढ़ना पडा । सेदान के युद्ध के विषय में जो कुछ भी कहा श्रथवा लिखा गया है, मैने उस सभी को हस्तगत करने क' यत्न किया है। मैंने उस श्रमांगे सेवथ श्रामीं कौर के विषय में भी गवे ग्णा की है, जो इस उपन्यास का एक प्रकार से प्रमुख पात्र है। सेदान के युद्ध से सवध रखने वाली सभी वातों को मैने, जहाँ कहीं से भी वे मिल सकती थीं, एकत्र किया है। मेरे पास इस प्रकार की विपुल सामग्री एकत्र हो गई है, श्रीर मुक्ते उन सब वातों पर, जो इस युद्ध पर किसी प्रकार का प्रकाश डाल सकती हैं, बहुत ही ध्यान देना पड़ा है। मैने इस युद्ध का फ्रेंच समाज की विभिन्न श्रेशियों पर क्या प्रभाव पड़ा है, इस बात पर भी व्यान दिया है। मैंने सत्नेव में देखा है सेटान युद्ध श्रीर फ्रेंच धनिक समाज, सेदान युद्ध तथा फ्रेंच किसान, स्त्रीर ने शन युद्ध तथा फ्रोज श्रमीवर्ग ! युद्ध से पूर्व फ्रास की मानिवक दशा क्या थी, फांस ने किस प्रकार स्वातंत्र्योपयोग को तिलाजिति

दी थी, विलास में ह्वा हुआ फास, विनाश की ओर बलात् धकेला जाता हुआ फास,। उस समय के सम्राट् और उन्हें चहुं और से घेरने वाले सलाहकार फास के कृषक उस समय के गुप्तचर हभी का मुक्ते अध्ययन करना पड़ा है। सच्चेप में उस युग पर प्रकाश डालने वाली सभी वालों पर सक्ते ध्यान देना पड़ा हैं।

भोला द्वारा लिखे गए उक्त उद्धरण से यह स्पष्ट हो जायगा कि एक ऐतिहासिक उपन्यास में देश श्रोर काल से क्या श्रभिन्नेत हैं श्रोर उनको सचाई श्रोर मनोरमता के साथ प्रस्तुत करने में एक कलाकार को कितनी दत्तता श्रपेत्तित हैं। जो कलाकार इतिहास के समीचीन श्रालोडन के बिना ही उस पर श्रपनी रचना खडी करते हैं उनकी रचनाश्रों में कलाव्याघात श्रादि दोष श्रा जाते हैं श्रोर वे सब प्रकार से भद्र भावित होकर भी सहदयों को श्रखरने लगती हैं। स्काट का श्राइवेहो नामक उपन्यास—जो श्रारंस से श्रत तक इस प्रकार के होषों से भरा पड़ा है, श्रीर जिसमें मध्ययुग का चित्र सुतरां विपरीत प्रकार का उतरा है—इस बात का ज्वलंत निदर्शन है। हमारे भारतीय

तत्त्वज्ञानियों ने तो मनुष्य श्रीर उसके क्रियाकलाप को, ब्रह्मांडमाला की एक तुच्छातितुच्छ कड़ी मानकर उसको कभी लेखबद्ध किया ही नहीं है, जिसका परिणाम श्रागे चलकर यह हुआ कि संस्कृत की राजतरिणणी जैसी ऐतिहासिक रचना भी कालव्याघात श्रादि दोषों मे दब गई है श्रीर श्राज उसके इतिहास श्रीर कल्पनापन्न को पृथक् पृथक् करना तत्त्वानुसंधान की एक वड़ी समस्या बन गई है।

भौतिक या प्राकृतिक सविधान कहानी को अधिक मार्मिक बनाने,
पात्रों को अधिक विशदता देने एवं जगत् और
सविधान की दो
जीवन की विपुलता का परिचय कराने के लिए
किया जाता है। इस विधान का रमगीय उपयोग

तव होता है, जब कलाकार अपनी उत्कट रागात्मकता से मानव-भावनात्रों के साथ प्रकृति का प्रातीप्य त्रथवा सामीप्य दिखाता है। कभी कभी तो कलाकार मनुष्य के ऊपर विपत्तिवज्रपात होने पर प्रकृति का सुरम्य विलास दिखाकर मनुष्य के सुखदुःख की श्रोर से उसकी व्यंग्यात्मक उदासीनता का परिचय देता श्रीर इस प्रकार पीडित पुरुप की पीडा को श्रीर भी श्ररंतुर वना देता है श्रीर कभी वह: इसके विपरीत, उसकी पीडा में प्रकृति को भी पीडित दिखा उसको सांत्वना देता है । मृत पनि के शव पर करुए। ऋंदन करती हुई वालविधवा के दरवाजे पर सुहागिनों को गुद्गुदाने वाली चाँदनी का पदार्पण व्यग्य नहीं तो ख्रीर क्या है । इस प्रकार की चुटिकयों और चुनौतियों द्वारा कलाकार पीडित पात्र के प्रतीप में अशेष समार को खडा करके उसके रुटन को सर्मातकारी बना देता है ऋोर उसके रुद्न में उच्चता के साथ साथ स्थायिना भी भर देता है। जहाँ चतुर कलाकार इस विवि के द्वारा ऋपने पीडित पात्रों को अपने विरोध मे उठे अशेप संसार के साथ युद्ध करने को

भस्तुत करता है, वहाँ दूसरी छोर वह प्रकृति में समवेदना का भाव प्रकट कर पात्रों श्रौर प्रकृति के मध्य स्थापित हुई नैसर्गिक एकता को भी उद्घोषित कर सकता है। ससार के कलाकार अपनी अपनी नुम्ण श्रथवा सौम्य प्रवृत्ति के श्रनुसार उचित रीति से दोनों ही विधियों का प्रयोग करते आए हैं।

जीवन की व्याख्याः कलाकार के मन में काम करने वाली दो प्रवृत्तियाँ. प्रतिभा

हमने बताया था कि कल्पना के चित्रपट पर लिखी हुई मानय-कथा का नाम ही उपन्यास है। इससे यह स्पष्ट है कि जिस प्रकार साहित्य के कविता तथा नाटक त्रादि त्रगों का सबध मानवजीवन की व्याख्या से है, इसी प्रकार उपन्यास का सवंध भी मानवजीवन के व्याख्यान से है। किंतु जहाँ कविता परिवर्तनों की धारावाहिकतारूप समष्टि में बसने वाले जीवन को उसके व्यष्टिका किसी एक परिवर्तन

में, किसी गतिशील सीद्यंतस्व में; केंद्रित करके उसका लाक्षणिक और आवृत्तिमय पद्य में निदर्शन करती है, वहाँ उपन्यास उस जीवन की समष्टि को, उसकी शिथिलित व्यप्टियों के रूप में र्भसारित करके भाषा के शिथिल रूप गद्य में संप्रदर्शित करता है। हमें प्रस्येक कलाकार के मन मे दो प्रवृत्तियाँ काम करती दीख पडती हैं। पहली प्रवृत्ति श्रथवा पहला स्तर वह है, जिसके द्वारा वह चेतना की विकसित शक्तिमत्ता से उत्पन्न हुए वाह्य शासन से वच कर अपने श्रादिम अविकसित र्घंतस् के भीतर पैठकर वहाँ उठने वाली कल्पनात्रों की लहरियों मे मस्त रहता है श्रौर दिन मे उठने वाले स्वप्नो की भॉति जायत में भी अपना ही कुछ उखडापुखडा, कुछ धुधला सा जगन् वनाया करता है। दूसरी प्रवृत्ति के वशीभृत हो वह चलवान् प्रभावशाली प्रवृत्तियाँ स्थापित करता है, त्र्याचारसबंधी

सौंदर्य का उद्भावन करता है, कल्पक तथा सुखनम्य रूप की ओर, श्रोर उसके साथ संबंध रखने वाले विन्यास तथा शिल्पनिर्माण की ओर श्रयसर होता है। विकसित जीवन में एक श्रवस्थान ऐसा भी श्राता है, जब ये दोनों प्रवृत्तियाँ, एकीभूत हो, एक ध्येय का रूप धारण करती है, जिसकी श्रोर एक कलाकार श्रनायास खिंचता चला जाता है। जब ये दोनों प्रवृत्तियाँ साम्यावस्था में स्तिमित हो श्रपने पूरे वेग से गतिमान होती हैं, तब कला श्रपने रुचिरतम रूप में निखर कर हमारे सामने श्राती है। पहली प्रवृत्ति को वश में करने के लिए जितना ही श्रधिक दूसरी प्रवृत्ति को गतिमान होना पढ़ेगा उतना ही श्रधिक किसी रचना में सौंदर्य का निखरा रूप मिलेगा। यदि किसी कलाकार में पहली प्रवृत्ति जन्म से ही निश्चेष्ट है तो समभो उसकी रचना नितांत ठडी, नीरस श्रीर निर्जीव रह जायगी।

दोनों प्रवृत्तियों के इस विष्णव को ही हम प्रतिभा के नाम से पुकारते हैं, और यह प्रतिभा जहाँ कविता के क्षेत्र में अत्यत ही सृक्ष्म, किंतु सांद्र रूप धारण करके अवतीर्ण होती है, वहाँ उपन्यासपरिधि में अपना पसला, किंतु विस्तीर्ण क्षप धारण करके गतिमती होती है। कविता और उपन्यास के आंतरिक तत्त्वों के इस मेद से उनके वागात्मक रूप में भी मौलिक भेद आ जाता है, जिस का परिणाम यह है कि जहाँ कविता का पद्य सजीव तथा प्रतिरूपमय शब्दों की छड़ी वन कर खड़ा होता है, वहाँ उपन्यास का गद्य सचेष्ट होने पर भी भावों को, लक्षणा और व्यंजना का अधिक सहारा न छेता हुआ, सीधे प्रकार से व्यक्त करता है।

कविता और उपन्यास के इस मौलिक भेट को छोड़ कर जीवन

का व्याख्यान दोनों का समान है, और उसके विषय में हम पहले ही पर्याप्त मात्रा में लिख चुके है।

चपन्यास का उद्देश्य, उपन्यास में सत्यता, उपन्यास में वास्त-विकता और उपन्यास में नीति आदि, सभी उसके द्वारा किए गए जीवन के व्याख्यान में अनायास आ जाते हैं, और उन सवका विवेचन हम किवता के प्रकरण में जगह जगह कर आए हैं। कहना न होगा कि जिस प्रकार किवता तथा नाटक जीवन के लिए अभिप्रेत हैं, जीवन उनके लिए नहीं, इसी प्रकार उपन्यास भी जीवन का पृष्टपोषक है, उससे स्वतंत्र नहीं; और जिस प्रकार जीवन को अपथगामी बनाने वाली किवता और नाटक संसार में सदा के लिए आदरणीय नहीं सिद्ध होते, अपनी घातक प्रवृत्ति में वे स्वयं निहत हो जाते हैं, उसी प्रकार समाज में प्रमाद तथा उच्छ खलता का संचार करने वाले उपन्यास अपनी घातक गतिमत्ता में स्वय चूर-चूर हो जाते हैं। इस विषय में वाबू श्यामसुदरदार का निम्निलिखित उद्धरण ध्यान देने याग्य हैं:—

यदि हम साहित्य के-इ।तहास पर दृष्टि डालें तो हमे ज्ञात होगा कि जिस साहित्य श्रथवा कला से समाज की मानसिक उन्नति श्रथवा नैतिक कल्याण नहीं होता, उसका ग्रात मानवजाति श्रात्मरचा के विचार से स्वयं ही कर देती है। जो भाव या विचार मानवजाति की उन्नति के सिद्धातों के विरोधी ग्रथवा विपरीत होते हैं, उनको वह, ग्रधिक समय तक प्रचलित नहीं रहने देती श्रीर शीध्र ही नष्ट कर देती है। ग्रातः किसी भी कला के महत्त्व के लिए यह श्रावश्यक है कि उसमें नैतिक ग्रथवा मानसिक उन्नति के भाव भी विद्यमान हों। यों तो कलामात्र का उद्देश्य ग्रानद का उद्देक करना है, पर पत्रेक कला से मन में कुछ न कुछ भाव, कुछ न कुछ विचार उत्पन्न होते हैं। इसलए कला का महत्त्व इसी में है कि उससे हमारे भावों श्रीर विचारों

में कुछ उन्नित हो, उनका कुछ परिमार्जन हो। मानवजाति की वास्तिवक उन्नित उसकी नैतिक उन्नित में ही मानी जाती है, श्रीर इश्री लिए मानव-जाति सारा उद्योग नैतिक उन्नित के लिए ही करती है, श्रीर यही कारण है कि जो कलाकुशल महत्त्व प्राप्त करना चाहते हैं, वे न तो नीति के विरुद्ध चल सकते हैं श्रीर न उसकी उपेन्ना ही कर सकते हैं।

प्रसिद्ध विद्वान् जे. ए. साइमड्स काब्य जीवन की ब्याख्या है इस उक्ति का समर्थन करते हुए लिखते हैं; (श्रौर यह बात उपन्यास पर भी वैसी ही लागू होती है जैसी कविता पर):—

श्रांज तक यदि साहित्य के इतिहास द्वारा कोई बात निश्चित रूप से सिद्ध हुई है तो वह यह है कि मानवजाति की त्रात्मरक्त प्रवृत्ति उस कला का कभी स्वागत नहीं करती, जिसके द्वारा उनकी मानसिक अथवा नैतिक उन्नति न होती हो। उन भावों के साथ, जो उनकी उन्नति के नियमों के विरोधी हैं, वह अधिक काल तक नहीं चल सकती। कला को स्थायी महत्ता प्रदान करने के लिए नीति का प्रयोग त्रावश्यक है। इसका यह म्रर्थ नहीं है कि कलाकार को जानवूम कर उपदेशक वन जाना चाहिए, अथवा उसे वरवस ग्रानी रचना में नीति का समावेश करना चाहिए। कला ग्रीर नीति के उद्देश्य भिन्न भिन्न हैं। एक का कार्य है विश्लेषण करना ग्रीर शिक्ता देना, दूसरी का काम है सकलन करके मूर्तिमान बनाना श्रीर श्रानदोद्रेक वढाना । किंतु सभी कलाएँ विचारों श्रीर भावों की स्वरूपप्रतिष्ठा करती हैं। फलत मन से महान् कला वह होगी, जो अपने सकलन में निचारों और भावों की गहनतम उलक्तन का भी समावेश करती हो। मानवप्रकृति को समभने की जितनी ही अधिक च्रमता कलाकार में होगी, जीवन की सुन्य-वस्थित उलक्तन जितनी ही पूर्णता के साथ वह उपस्थित कर सकेगा, उतना टी यह महान् होगा। मानवजाति वा वर्षग्ता से सस्कृति की छोर बढ़ने का सारा उद्योग उनका श्रंपने नैतिक गौरप को बनाए रखने श्रोर उन विपुल

बनाने का उद्योग है। नैतिक गुणों की रचा और उनके भरण पोषण द्वारा ही हम उन्नति करते हैं।

हमने बताया था कि जिस प्रकार किवता में जीवन का व्याख्यान होता है, उसी प्रकार, उससे कुछ भिन्न रूप में, उपन्यास भी जीवन का संप्रदर्शन कराता है। हमारा जीवन, काल की गित के साथ साथ, हमारे अनजाने में ही सदा बदलता रहता है। व्यक्तियों के जीवन में घटने वाला यह परिवर्तन उनके समष्टिरूप समाज तथा राष्ट्र समाज तथा राष्ट्र पर भी प्रतिफिलित हुआ करता है। समाज तथा राष्ट्र में आने वाले इस परिवर्तन का उसके वागात्मक प्रकाशन रूप साहित्य में प्रतिबिंवित होना स्वाभाविक है। और जिस प्रकार भारत तथा इग-लैंड की किवता में उन दोनों देशों का क्रमिक विकास प्रतिफिलित है, इसी प्रकार इनके उपन्यासों में भी हमें एक प्रकार का क्रम प्रवाहित होता दीख पडता है।

किंतु स्मरण रहे, भारत में उपन्यास अपने वर्तमान रूप में पश्चिम से आया है। हमारा अपना उपन्यास तो कादवरी के साथ समाप्त सा हो गया था। इसलिए जहाँ इगलैंड के उपन्यास मे वहाँ की प्रतिभा का आनुक्रमिक विकास अविच्छित्र रूप से दृष्टिगत होता है, वहाँ भारत की उपन्यासपरंपरा में बहुत बड़े विच्छेद दीख पड़ते हैं। फलतः हम इंगलैंड की उपन्यासपरंपरा के विषय में कुछ कह कर बाद में हिंदी की उपन्यासपरपरा पर कुछ प्रकाश डालेंगे।

विश्रोवुल्फ, मेर श्रार्थर श्रादि रचनाश्रों में एकांततः आश्चर्य-कथा का रूप धारण कर हमें लिली की यूफ़्स नामक रचना में उपन्यास का संबंध रीतिरिवाजों के व्याख्यान के साथ प्रकृट हुआ दीख पड़ता है। यूफ़्स में दीख पड़ने वाले श्रनेक संस्थानदोषों से बचते हुए देकों ने

अपना प्रसिद्ध रोविसन कूसो नाम का उपन्यास लिखा, जिस<sup>्</sup>मे मानव• जीवन का व्याख्यान तो था, किंतु उस व्याख्यान को सार्थक बनाने वाली भावों की विश्लेषणा न थी। रिचार्डसन ने अपनी रचनाओं मे, जहाँ अपने समय के वस्तुजात को परखा, वहाँ उसने मनुष्यों के च्यवहार त्रौर उनकी प्रवृत्तियों की भी समालोचना की। रिचार्डसन को प्राप्त हुई सफलता से ज्ञात होता है कि उनके समय में समाज का रुख आश्चर्यमय कथाओं से हट कर शनैः शनैः प्रतिदिन के जीवन मे दीखने वाली प्रवृत्तियों को विश्लेषणा की ओर भुक रहा था। रिचार्ड एन के द्वारा गतिमान हुई प्रवृत्ति का फील्डिंग ने संपूर्णता प्रदान की और उसने अपने सामाजिक चित्रण में हास्यरस का प्रवेश कर उनमें नवीनता भी उपस्थित की। वह काम, जो सब से पहले फील्डिंग ने निष्पन्न किया, चरित्रचित्रण था। फील्डिंग से पहले उपन्यासकारों के पात्रों को हम उनके विषय में पढ कर ही, उनके किसी ही अंश मे जान पाते थे; फील्डिंग के पात्रों को हम अपने , जैसा अपने सामने खड़ा देखते हैं। स्मौलेट ने फील्डिंग द्वारा चलाई गई प्रथा को आगे वढाते हुए, उपन्यास की घटनाओं को एक सूत्र मे वाँधने वाले प्रधान पात्रों को निखार कर दिखाने पर बल दिया और उसके द्वारा प्रवृत्त किए चरित्रचित्रण को छोर भी छाधिक अयेसर किया। त्राइरिश साहित्यिकों ने जब कभी भी इंग्लिश साहित्य मे सहसा प्रवेश किया है उन्होंने उसमें हमेशा चार चाँद लगाए है। स्टेन श्रौर गोल्डिस्मिथ ने उपन्यासचेत्र मे यही काम किया। गोल्डिस्मिथ का विकर श्रॉफ वेकफील्ड उपन्यास साहित्य मे अपना विशेष स्थान 🖰 रखता है।

अठारहवीं संदी के अंतिम दिनों में जनता वास्तववाद से पराङ्मुख हो सोष्ठववाद की ओर वही। कविता के क्षेत्र में इस

अवृत्ति ने पेंद्रिय किवता को जनम दिया और उपन्यास की परिधि में यह सुदूरिस्थत आश्चर्यमय घटनाओं को अपना कर बड़ी ही सजधज के साथ अवतीर्ग हुई। इसके वशवद हो वेल्पोल ने अपने घटनाजाल को दैनिक जीवन के चित्रपट से उठाकर दूर में लटके हुए मध्य युग के चित्रपट पर अंकित किया। सौष्ठववाद की यह प्रवृत्ति सुदूर अतीत में घटित हुए, कितु किर भी सत्यरूप इतिहास में प्रचरित हो, स्कॉट के उपन्यासों में बहुत ही मनोरम तथा उपयोगिनी बन कर सुशोभित हुई।

जहाँ उपन्यास की एक धारा दैनिक जोवन से उपरत हो सौष्ठववाद में आनंद लेने के लिए सुदूर अतीत की ओर पीछे फिरी, वहाँ साथ ही उसकी अखंड धारा समकालिक जीवन के विस्तीण चेत्र में बराबर प्रवाहित होती रही। जेन श्रास्टेन ने उसकी अखंड धारा का अर्चन करते हुए अपनी रचनाओं में सौष्टववाद का सिकय प्रतिरोध किया श्रौर यथार्थवाद के श्रनुसार जीवन के किसी पटलविशेष के चित्रण का सूत्रपात किया। उन्नीसवीं सदी मे उपन्यास को सर्विपय बनाने का श्रेय डिकस को है, जिसने अतीत कलाकारों के पदचिह्ना पर चलते हुए अपनी व्यापिनी प्रतिभा से तात्कालिक समाज के व्याख्यान को आत्यंत ही व्यापक तथा रुचिर रूप प्रदान किया। रिचार्ड धन तथा फील्डिंग के द्वारों प्रवर्तित और डिकस के द्वारा समर्थित हुए यथार्थवाद का पूर्ण परिपाक थैकरे की रचनात्रों में हुत्रा, जिसने . उपन्यासकला को दूर रखी सभी वस्तुत्र्यों से हटा मुख्य रूप से "मनुष्य" की सेवा में संयोजित किया। थैकरे के दृष्टिकोए में दीख पड़ने वाली निराशा ने उसके चित्र में एक अनूठी करुणा का संचार कर दिया है। चार्लंट ब्रॉएटे ने यथार्थवाद की इस धारा को समाज के विस्तीण क्षेत्र से निकाल व्यक्ति की संकुचित प्रणाली में बहा

कर विक्टोरियन साहित्य मे एक प्रकार की क्रांति उत्पन्न कर दी।

ऋव तक यथार्थवाद का ध्येय वाह्य जगत को चित्रित करना था, ऋव उसके द्वारा व्यक्ति के झंतरात्मा का निदर्शन किया जाने लगा। जिस प्रकार फील्डिंग तथा यैकरे ने समाज छौर वस्तुजात का चित्रण करके यथार्थवाद की विस्तृत रूप मे ऋर्चना की, उसी प्रकार ब्रॉपटे ने ऋपने झांतरिक जीवन की निगूढ ऋनुभूतियों को चित्रपट पर रख कर यथार्थवाद को एक जीवन के एक बिदु मे संपुटित करके उसकी प्रतिष्ठा की। इस बात मे जॉर्ज इलियट ब्रॉपटे के पीछे चलीं, कितु जहाँ वे विशदता के साथ ऋपना मर्म दूसरों के संमुख रखने मे सफज हुई, वहाँ उनमे दूसरों के मर्म को मुखरित करने की भी शक्ति थी। ब्रॉपटे का दृष्टिकोण ऋपने भीतर बँधा हुआ था, इलियट ने भीतर और वाहर दोनों छोर सफलता के साथ देखा था।

संचेप मे हम ने देखा कि किस प्रकार उपन्यास अपने आरंभिक रूप मे जीवन से दूर भाग आश्चर्यकारी घटनाओं और पात्रों के पीछे छिप गया था; किस प्रकार विकटोरियन युग के आरंभ में कलाकारों ने इसे वहाँ से हटा कर समाज के निदर्शन में प्रवृत्त किया; इस युग के अतिम दिनों में किस प्रकार उपन्यासकारों ने इसे समाज के विस्तृत चेत्र से हटाकर वैयक्तिक मनोविज्ञान के विश्लेषण में अप्रसर किया। किंतु मनोविज्ञान के विश्लेषण के लिए हुढे गए इन उपन्यासकारों के व्यक्ति समाज की उस श्रेणी के थे, जो प्राकृतिक जीवन से दूर वह जाने के कारण यथार्थ नहीं कहा सकती और जो अपनी यथार्थता को अपनी वनीठनी वेशभूपा और वनावटी वार्तालाप के पीछे छिपाए रखती है। इसी बात से असंतुष्ट हो हार्डी ने मनुष्य को उसके आदिम रूप में उद्भावना करके, उसे प्राकृतिक शक्तियों के मध्य में कहा कर उसका उन शक्तियों के साथ वही निष्ठुर संग्राम करावा

है, जिसके दर्शन हमे महाकाव्यों और नाटकों मे जगह जगह होते हैं। उनके मत मे प्रकृति केवल सािच्ह प वस्तु नहीं है, जिसके समुख पुरुप श्रीर स्त्री श्रपना श्रपना पार्ट खेलते है। यह एक परि-स्थिति है, जो श्रातिशय कठोर तथा निष्ठुर है श्रीर उनके भाग्य का, जैसे चाहे, निर्माण करती है। हार्डी की दृष्टि मे प्रकृति एक द्यामय श्रादर्श नहीं, श्रपितु यह श्राह्माद श्रीर सींदर्भ को खा जाने वाली एक श्रटल श्रंध शिक्त है। अपने भाग्य को न पहचानता हुश्रा व्यक्ति श्रपनी शिक्त के श्रनुसार भद्र से भद्र जीवन व्यतीत करता है, किंतु परिणाम सब का, भले श्रीर बुरे दोनों का, एक वही विनाश का गहन गह्नर है।

देखने में तो हिंदी के उपन्यास आधुनिक युग की दाय है, किंतु ध्यानपूर्वक देखने पर इनकी परंपरा प्रेममार्गी सूफी हिंदी उपन्यास का कवियों की रचनाओं से ही प्रवृत्त हुई दीख पड़ेगी। सिंहावलोकन कथात्रों की जो रूपरेखा हमें सूफियों की आध्यातिमक रचनात्रों में उपलब्ध होती है, वही आगे चलकर, कुछ विभिन्न रूप मे, त्रादि काल के उपन्यासों में लिचत होती हैं; "एक नायक, एक नायिका, नायिका के प्रति नायक का अटल प्रेम, प्रेम की वाधा, प्रेम-पात्र की प्राप्ति का प्रयत्न, बाधाओं का परिहार श्रौर मिलन" सन्नेप मे यही ढाँचा त्रादि काल के अनेक उपन्यासों में अपनाया गया। सैयद इशा ब्राह्मा खाँ की रानी केतकी की कहानी में वही पुरानी प्रेम की लगन, हृदय की तडप, और पिया को पाने के करिश्मे है श्रीर पदमावत की भाँति यहाँ भी महादेव, मछदर आदि वी सिद्धियाँ प्रदर्शित की गई हैं। प्रेम की परिचित परिधि के बाहर जीवन के श्रन्य पत्तों पर पहले-पहल लाला श्रीनिवासदास की दृष्टि गई श्रीर इन्होंने श्रपनी सुख्य रचना परीक्षागुरु अप्रेजी उपन्यासों का अध्ययन कर उनके आधार पर

लिखी । ठाकुर जगमोहनर्मिह द्वारा रचे गए, प्राकृतिक सौंदर्य में प्रस्फुटित हुए श्यामास्वप्न के पश्चात् पंडित ग्रविकादत्त व्यास के आश्चर्य वृत्तात त्रौर वालकृष्ण भट्ट के सौ सुजान एक त्राजान के वाद हम हिंदी के उस युग मे आते हैं, जब हमे विकम, रमेश, हाराणचद्र रिच्चत, शरत, चारुचद्र, ह्रोर रवींद्र ह्यादि प्रसिद्ध बांग उपन्यासकारों की सभी उपादेय -रचनाओं के अनुवाद अपने यहाँ मिलते है। इन के द्वारा हिंदी के मौलिक उपन्यासकारों का आदर्श ऊँचा उठा । इन अनुवादकों मे ईश्वरीप्रसाद तथा रूपनारायण पाडेय विशेषतया स्मरणीय है। इसी बीच में वावू देवकीनंदन खत्री ने ऐयारी तथा तिलस्म के ऊपर अपनी चद्रकांता-सति को खडा करके घटनावैचित्र्य का प्रचुर चित्रण किया; किंतु इसके द्वारा रससचार, भावविभूति, या चरित्रचित्रण मे सहायता न मिल सकी। "चुनार की पहाडियों में खत्री महाशय को जो तहखानों की अनंत परपरा प्राप्त हुई और उनकी कल्पना ने जिनके साथ अनेकानेक वीरकायर नायक नायिकात्रों तथा उनके सहचरसहचरियों की सृष्टि की नथा तिलस्म के सभी फन ईजाद किए, उससे हिटी उपन्यासों का घटनामंडार तो वड़ा ही, साथ ही प्रतीचा, आशंका आदि भावों को डत्पन्न करके कथानक के विस्तार में पाठकों का मन लगाए रहने का कौतृहल भी ऋधिक ऋाया। प्रेम की रूढ कथा और ज्ञात या ऋनुमित घटनाचक के स्थान पर कौतूह्लवर्धक अनेक कथाओं की यह संतति अवश्य ही हिंदी उपन्यासकाल के विकास में युगप्रवर्तक मानी जायगी।'

घटनाश्रधान उपन्यासों की श्रोर वहती हुई जनता की प्रवृत्ति कों देख वावृ गोपालराम गहमरी ने हिंदी में जासूमी उपन्यासों का सूत्रपात किया, जो श्रपने मानवीय क्रियाकलाप के कारण ऐयारी उपन्यासों की श्रपेचा हमारे निकटतर लचित हुए। परतु प्रेम की सरिता फिर भी श्रखंड वहती रही, जिससे श्रनुप्राणित हो श्रीयुत किशोरीलाल गोस्वामी ने ऐयारी, सामाजिक तथा ऐतिहासिक, सभी प्रकार के उपन्यास लिखकर भी उन सब के मूल में कोई न कोई स्त्री ही रखी, चाहे वह चपला, मस्तानी, प्रेममयी, चनिवहंगिनी, लावएमयी और प्रणियनी हो अथवा कोई कुलटा। इसके अनतर हमारे समुख पड़ित अयोध्यासिंह उपान्याय का ठेठ हिंदी का ठाठ, लज्जाराम मेहता के धूर्त रिक्कलाल, आदर्श दपती, आदर्श हिंदू और बाबू बजनदन सहाय के सौंदर्योपासक, राधाकांत और राजेंद्रमालती आदि उपन्यास आते है, जिनमें उपन्यासकला सामाजिक सेवा में अप्रसर होने पर भी उपदेश जैसे किसी न किसी प्रकार के भार में दबी ही रही।

श्रव तक हिंदी के अपने उपन्यास घटनाप्रधान होने के कारण केवल मनोरंजन के साधन थे। इन में से कुछ ने जगजीवन के निकट पहुँच सामाजिक विश्लेपणा की श्रोर पग बढ़ाया, किंतु वे मानव चरित्र का मर्मस्पर्शी चित्रण न कर सकते के कारण श्रपने वर्णन मे रसवत्ता न ला सके। इनका जीवन संकुचित था; फलत, इनके द्वारा उपन्यासरूप मे किया गया उसका निद्शीन भी एकदेशीय तथा विरत था। मुशी प्रेमचद ने उसके इस अभाव को दूर करते हुए कृपिप्रधान भारत के सभी मर्भों को अपनी रचनाओं में मुखरित किया और इस प्रकार उपन्यासधारा को घटनाजाल के संकुचित चेत्र से निकाल कर नानामुख समाज के व्यापक चेत्र मे प्रवाहित किया । उन्होंने आर्त समाज के चिरतन संघर्षों से खिन्न हो, समय की आवश्यकताओं को ध्यान मे रखते हुए, समाज तथा राष्ट्रशोधन के पावन ध्येय से प्रेरित हो, भारतीय कुटुंव की संकुचित परिधि से लेकर समाज तथा राष्ट्र के विशाल से विशाल पटल पर विचार किया है, और उसमें भी उनकी -मार्मिक सहानुभूति तथा समवेदना भारत के उन कोनों में विशेष रूप -से पहुँची है, जहाँ विवश वेश्याएँ, विधवाएँ, तिरस्कृत भिखमंगे,

प्रवंचित किसान श्रोर पीडित परिश्रमी सब, एक के ऊपर एक, पड़े हुए श्राहे भर रहे है, एक दूसरे के दुःख को देख सुसीबतभरे दिन टेर रहे है।

प्रेमचद के नेतृत्व में जयशंकरप्रसद, विश्वभरनाथ शर्मा कौशिक, वृंदावनलाल वर्मा, जैनेद्रकुमार, चतुरसेन शास्त्री, ऋषभचरण जैन तथा वेचन शर्मा उप्र आदि ने उपन्यासचेत्र में अच्छा काम किया है और हमे आशा है कि हिंदी का यह विभाग भी उत्तरोत्तर अधिकाधिक उन्नति करता चला जायगा।

## गद्यकाव्य--आख्यायिका

श्राधुनिक साहित्य पर ध्यान देने से ज्ञात होगा कि वर्तमान समय में प्रकाशित होने वाले गीतिकाव्य, निबंध श्रथवा नाटक, कला के परिकार श्रोर श्रनुभूति की सांद्रता की दृष्टि से कितने भी परिष्कृत क्यों न बन रहे हों, साहित्य की प्रधान धारा श्राज भी उपन्यास श्रोर कहानियों में ही प्रवाहित हो रही है।

यदि हम श्राधुनिक उपन्यासों की प्राचीन उपन्यासों के साथ तुलना करे तो हमे एक दम यह बात दीख पड़ेगी प्राचीन उपन्यासों कि प्राचीन उपन्यासों की अपेक्षा आधुनिक में विस्तार उपन्यासों मे शब्द तथा अर्थ दोनों ही प्रकार की ग्रिधिक था सामग्री का बड़ी मितव्ययिता से उपयोग किया गया है। इसमे संशय नहीं कि विस्तार, जिस प्रकार वह प्रकृति की परिधि मे ऋभिराम दीख पडता है, उसी प्रकार साहित्य में भी रुचिरता उत्पन्न करता है, कितु विस्तार, जहाँ उचित प्रकार से निहित होकर सनोरम प्रतीत होता है वहाँ श्रनुचित रूप से फैल कर वह अव्य-वस्था तथा ऋरसिकता का द्योतक भी बन जाता है। हमारे प्राचीन कलाकारों में विस्तार की यह प्रवृत्ति आवश्यकता से आधिक विवृत हुई थी, और जहाँ हम महाश्वेता जैसे परम पावन पात्रों के लिए वाण्मह को शतशः नमस्कार करते हैं वहाँ साथ ही उनके अनेक पृष्ठों को घरनेवाले राजद्वार के वर्णन को पढ उनसे कुछ खीम भी जाते हैं।

डाला है ।

श्रीर यद्यपि श्राधुनिक उपन्यास के परिमिताकार होने में मितव्य-यिता की उक्त प्रवृत्ति का पर्याप्त हाथ है, तथापि वह श्राधुनिक उपन्यास जिल्हा है ज्ञपना वर्तमान कप देने में सब से अधिक सहायक हुआ है, कलाकार की अपनी के उपकरण कथा को एकतान्वित बनाने की उत्तरोत्तर बलवती होने वाली अभिलाषा है; श्रौर सचमुच 'यदि एक उपन्यास भिन्न भिन्न परिस्थितियों श्रोर दशाश्रो मे पड़ कर उनके प्रति प्रकट होने वाली अपने पात्रों वी प्रवृत्तियों को चित्रित करके अपने पात्रों का संप्रदर्शन कराता है तो उसकी सफलता श्रोर प्रभावशालिता उन परिस्थितियों और घटनाओं की सख्या के श्रनुसार न्यूनाधिक न होगी। इसमें सदेह नहीं कि पात्रों का चरित्रचित्रण परिस्थितियों की बहुता तथा बहुविधता में भी संभव है; किंतु नानामुख परिस्थितियों श्रीर घटनात्रों की घाटियों मे पड़कर यदि फील्डिंग श्रीर डिकंस जैसे निपुण कलाकार भी श्रपनी कथा को भुला सकते हैं तो सामान्य कला-कारों का तो कहना ही क्या। परिस्थितियों के दुर्भेद्य चक्रव्यूह में फँस कर पता नहीं कितने कलाकारों ने अपनी रचनाओं को निर्जीव वना

श्राधुनिक उपन्यासकार ने घटनासमुद्र मे श्रपनी उपन्यासनीका को एक निर्धारित विंदु की श्रोर एक निधारित रेखा यर से ले जाना ही श्रेयस्कर समक्ता है। कितु इसका यह श्राशय नहीं कि प्राचीन उपन्यासकारों की श्रपेक्षा वह श्रपनी रचना को कम कठिन समस्याश्रों के वाता है श्राधार पर खड़ा करता है; नहीं; प्राचीन उपन्यासकारों की श्रपेक्षा जाता है कारों की श्रपेक्षा वह न्यून निदर्शनों का उपयोग करना हुश्रा भी उन से कहीं श्रधिक प्रभाविता के साथ श्रपने पात्रों

का चरित्रचित्रण करता है। जहाँ वह घटनाओं के विस्तार मे अतीत कजाकारों से पीछे है, वहाँ घटनाओं के उचित निर्वाचन मे वह उनसे श्रागे बढ़ गया है श्रीर एक बार हस्तगत की गई कतिपय घटनाश्रों के माध्यम मे से ही अभिल्वित परिगाम ला उपस्थित करता है। आधुनिक कलाकार को उपन्यास की पहले से कहीं अधिक संकुचित श्रौर इसीलिए उससे श्रधिक वलवती परिभाषा की परिधि मे काम करना पड़ता है। इगलैंड में लिली के दिन से लेकर और हमारे यहाँ कादवरी से छारंभ करके छाब तक कहानी को दार्शनिक टीका, देशीय चित्रण, इतिहास तथा अन्य प्रकार की अनेक बातों से सुसज्जित करके दिखाया जाता रहा है। कथा के चहुँ त्रोर फैली 'हुई इस घास को नला कर आधुनिक कलाकार ने न केवल अपने ध्येय कों ही पहले की अपेद्मा कहीं अधिक निर्धारित तथा परिछिन्न बनाया है, साथ हो **उसने उपन्यास मे ्द्रभूत होने वाली कथा की एकता को भी पहले** से भ हीं अधिक बलवती कर दिखाया है।

आधुनिक कलाकार का प्रमुख चिंतन अपने निरीक्षण को देशाकाल की निर्दिष्ट परिधि में सीमित करना रहता है। इसी उद्देश्य से वह अपनी कथा के विकास के लिए किसी प्रांत, जिला अथवा तहसील को चुनता है। इसमें संदेह नहीं कि प्राचीन कलाकारों की रचनाओं में भी कहीं कहीं इस प्रकार का नियत्रण दीख पड़ता है, किंतु जहाँ उनकी रचनाओं में यह नियंत्रण विधिवशात् स्वयमेव आ गया है, वहाँ आधुनिक रचनाओं में इसे सिद्धांतरूप से स्वीकार किया जाता है।

विशेषज्ञता के इस युग में अनिवार्यरूप से अपनाई गई परिमिति जहाँ प्राचीन तथां संकोच के कारण ही हमें आधुनिक उपन्यासी रचनाओं में देश में देश और काल के वे विस्तीर्ण, बाल की खाल को न्काल का व्यापक वर्णन होता था वहाँ ऋाधुनिक उप्त्यास में मनो-विज्ञान का विस्तार हो रहा है

चीरने वाले वर्णन नहीं मिलते, जिनसे प्राचीन जपन्यास आद्योपांत भरे रहते थे। किंतु जहाँ आधुनिक कलाकार मनुष्य के साथ प्रत्यक्ष संबंध न रखने वालो बाह्य प्रकृति के अनावश्यक वर्णन से पराङ्मुख हो चुके हैं, वहाँ उनमें मनोवैज्ञानिक हिए से पात्रों का विश्लेषण करने की परिपाटी सी चल पड़ी है; और मनोविज्ञान का जो विश्व ह

विश्लेपण हमें कोनराड और डी. एच. लारें की रचनाओं में सूर्य के प्रकाश की माँति जीवनप्रद अनुभव होता है, वही सामान्य कलाकारों की अर्धनिर्धारित रचनाओं में अखरने सा लगता है। और जिस सीमा तक आधुनिक कलाकार मनोवैज्ञानिक विश्लेपण द्वारा अपनी कथा को विज्ञान के चक्रव्यूह में डाल रहा है, उसी सीमा तक वह उपन्यास के उन आदिम रचियताओं का समकच बनता जा रहा है, जो देश और काल की सूच्म पच्चीकारी में पड़कर अपनी कथा को मुला दिया करते थे।

आधुनिक कलाकारों ने प्राचीन उपन्यासो से पाई जाने वाली

वर्तमान उपन्यासो मे देशकाल-विधान घटनास्रो का सार बन रहा है आवश्यक वृद्धि को काट-छाट कर ही सतोप नहीं किया; उन्होंने तो देशकाल के विधान को अपनी कथा का आंगिक उपकरण ही बना लिया है। यों तो देश और काल दोनों ही प्राचीन उपन्यासो में भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहते थे, किंतु जहाँ प्राचीन उपन्यासों में उनका उपयोग मुख्यतया आलंकारिणी

परचाद्भिम (background) के रूप में होता था, वहाँ आजकल के उपन्यासों में इन दोनों का स्वत्व निकाल कर उपन्यास के पात्रों को उसमें रग दिया जाता है; आज देशकाल उपन्यासवर्णित घटनाओं की

पश्चाद्भिम न रह उसके पात्रों के अवयव अथवा सार बन कर हमारे समन आते है। हार्डी के उपन्यास इस बात के श्रेष्ट निदर्शन है।

उक्त कथन का सार यह है कि आधुनिक कलाकारों ने उपन्यास को चेतन सम्मद्रन का रूप देने का प्रयत्न किया है। जिस प्रकार उनके पात्र चेतन है और घटनाओं के रूप में अपने आप प्रस्फुटित होते चले जाते हैं, इसी प्रकार उनकी रचना भी चेतन हैं, वह अनायास ही अपने पटलों में फूटती चली जाती है। सच्चेप में आज उपन्यास का ध्येय हो गया है, कथा कहना और इसे परिमिति के साथ कहना; उपन्यास उरता है देश काल का निद्श्निपत्र चनने से, यात्राचित्रपट का फोटोग्राफ़र चनने से, और मनोविज्ञान का विशेषक्ष चनने से।

अधिनक उपन्यासकार की, परिमित से परिमित परिधि में वँधकर कथा कहने की उक्त प्रवृत्ति उपन्यास की अपेक्षा कहीं अधिक व्यक्त रूप में हमारे समक्ष छोटी कहानी में आती है। बहुधा कला के इस दाय को लोग भ्रांतिवश उपन्यास के विशाल जगत् को रचने वाले उपन्यासकार का उसके

भवनिर्माण से बचा हुआ कठचूरा समझते हैं, जिसे वह कहानी की छोटी गठरी में बाँध उपन्यास लिखने से वचे समय में पाठकों के वाजार में ला पटकता है।

नि सदेह उपन्यास और छोटी कहानी मे सब से वड़ा भेद उनके आकार का है। सामान्यतया उपन्यास अपने पात्रों को विस्तार के साथ चित्रित करता है। समय को दृष्टि से तो उपन्यास में यह विस्तार होता ही है, किंतु उन यटनाओं और परिस्थितियों का विवरण भी उसमे भरपूर मिलता है,

जिनके वीच में से होकर उसके पात्रों को गुजरना पड़ता है। उपन्यास श्रपने कथावस्तु श्रोर चरित्रचित्रण को मूर्त तथा सारवान बनाता है। दूसरी स्रोर छोटी कहानी जीवनसमष्टि की एक प्रतिलिपि न हो कर उसके किसी पटविशेष की प्रतिमूर्ति होती है; वह सारे जीवनभवन को न चमका उसके किसी कोने को हमारे सामने व्यक्त करती है। इसे पढ़ने के उपरांत हमारे मन पर परिपूर्णता का प्रभाव श्रंकित होना अपेचित हैं; किसी एक परिस्थिति अथवा घटनाविशेप के विवर्ण मे एकता का आना वांछनीय है। छोटो कहानी इस नाम से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि उपन्यास की ऋपेचा जीवन के प्रति होने वाला इसका दृष्टिकोण घनतर है; जीवन की समष्टि से उभरी हुई घटना अथवा परिस्थितिविशेष मे यह अपने आपको केन्द्रित करती है; दूसरे शब्दों में अगुवीक्षण यंत्र के द्वारा यह जीवन के किसी एक बिंदु को निहारती है। किंतु स्मरण रहे, इसके इस, निहारण में उत्कटता तथा प्रभावशालिता संनिहित रहती है।

कथा लिखते समय उपन्यास लिखने के प्रकार को सरल बना विद्या जाता है। कथावम्तु में से उसके उन सहायक को एकता होती है उपकरणों को निकाल दिया जाता है, जो दीवार पर पड़ने वाली प्रतिद्याया के समान है, जो शरीर को व्यंजित करने के साधन हैं, जो कथा में घनता तथा गहनता उत्पन्न करते हैं। कहानी लिखते समय किया को भी सरल बना कर पहले ही सं सकेतित किए गए ध्येय की छोर छ्रयसर किया जाता है। पात्रों की सख्या छाँट कर निर्धारित कर दी जाती है और उन उपपात्रों को छोड़ दिया जाता है जिनका मुख्य प्रयोजन उपन्यास में पश्चाद्रभूमि की शोभा वढाना होता है। कहानी की यह सर्वीगीण परिणित उसके भीतर व्याप्रत होने वाली वृत्ति की एकता से छोर भी छाधक सकुचित

बन जाती है। उपन्यास की प्रधान वृत्ति अथवा रस में —चाहे वह उप-न्यास सुखांत हो अथवा दु:खान्त-दूसरे प्रकार की वृत्तियों का प्रवेश करके उसकी रुचिरता को दीप्त किया जाता है; किंतु वृत्तियों की वही विविधता और समन्विति छोटी कहानी के प्रभाव को—जो सदा एक होता है-नष्ट कर देती है। श्रीर क्योंकि एक चतुर कथालेखक बहुधा कुछ घटों की एक ही बैठक मे कहानी को पूरा कर लेता है, इस बात से भी कहानी में वृत्ति की एकता होनी स्वाभाविक हैं।

श्रदि से श्रत तक कहानी का ध्यान परिणाम पर वॅधा होता है

श्रव तक जो कुछ कहा गया है, उससे स्पष्ट है कि कहानी का ध्येय जीवन के किसी बिंदु विशेष को उद्भावित करना होता है। वह अपनी पराकोटि पर पहुँचने के लिए न्यून समय लेती है। कहानी का सारा ही ध्यान परिगाम पर केंद्रित रहता है; श्रीर वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँचने के लिए यह उपन्यास मे इस काम

को पूरा करने वाले सभी उपायों को सरल श्रीर संचिप्त बना कर काम में लाती है। इसका डंक इसकी पूछ में चमकता रहता है। पाठक यह जानता हुआ कि कहानी का सारा विवरण पराकोटि की स्रोर उन्मुख है, इसे एक प्रकार की सावधानी से पढता है। वह कहानी के पीठपीछे छिपे हुए भाग्य को देखता है, जो बलात् कहानी को उसकी अपनी धारा मे प्रवृत्त किए रहता हैं। यदि कथालेखक ने कहानी का सारा ही भार पराकोटि पर न डाल दिया तो समको कहानी दूट गई। समस्त कहानी को पराकोटि पर टिका देने की विधि ही कहानी को उपन्यास से पृथक् करती हैं; क्योंकि उपन्यास में कहानी को सीधा पराकोटि पर न टिका, उसे शनैः शनैः, बिविध उपायों द्वारा; नानामार्गों में से ले जाकर, परिणाम की ओर अन्नसर किया जाता है।

अपनी इस निर्देष्ट एकता के कारण ही कहानी अपनी अवेद्या परिपूर्णता के इन तीन तत्त्वों में उस प्रकार नहीं वाँटती, जैसे यह अभाव का काम एक उपन्यास में अनिवार्यक्रप से किया जाता है। परिपूर्णता के प्रभाव की अवाित के लिए कहानी

ह । पारपूणता क प्रमाव का अवाप्त के लिए कहाना में इन में से किसी एक का उपयोग ही पर्याप्त हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका के प्रख्यात कहानी लेखक वो को सविधान की कहानी से प्रेम था, वह चरित्रचित्रण की ओर पाठक का ध्यान जाने ही न देते थे। उन्होंने अपनी कहानियों के पात्रों को कुछ धुधले में ही छोड़ दिया है, जिससे उनके पाठकों का ध्यान सदा संविधान. पर लगा रहता है। इसके विपरीत जहाँ स्टीयसन ने चरित्रचित्रण पर वल दिया है; वहाँ हेनरी ने कथावम्तु को परिपक्क बनाने में अपनी कला को सार्थक वनाया है।

उत्कृष्ट कहानी लिखना मानो रेल की पटरी पर दौडना है। जहाँ इसमे एक छोर गित अत्यत सकुचित रहती है, वहाँ दूसरी छोर पैर फिसल जाने का डर भी प्रतिच्चण बना रहता है। इसमें संशय नहीं कि केवल देशकाल के छाधार पर कहानी नहीं लिखी जा सकती, छोर नहीं यह काम केवल पात्रों के छाधार पर ही किया जाता है। संविधान में पात्रों का होना आवश्यक है; पात्रों का किया के साथ संवध होना अनिवार्य है, यह किया किसी संविधान में होनी हैं, और इसका निर्वाह चरित्रचित्रण में होना है। इन तीन तत्त्वों में से एक को प्रमुख बना दूसरे दो को उसका सहायक बनाना कहानी है खक की सबसे बड़ी शक्तिमत्ता है।

एक वात और; उपन्यास की सब से वडी विशेषता यह हैं कि

उसके पात्र सजीव होते हैं । कथावस्तु-चाहे वह उपन्यास ऋौर कितना भी फलगर्भ क्यों न हो-उपन्यांस में जीवन कहानी में एक नहीं डालता, यह बात तो केवल पात्रों ही से संपन्न भेद ऋीर है होती है। कहानी के विषय में यह बात नहीं कही जा सकती। संसार के कतिपय कहानीलेखकों ने केवल परिस्थिति को अभिनय का रूप देकर ही सफलता प्राप्त की है। इसमे सदेह नहीं कि पात्रों को भाग्य अथवा परिस्थिति के हाथ की कठपुतली न बन उनसे कुछ ऊपर उभरना चाहिए, किंतु साथ ही ये पात्र परिनिष्ठित व्यक्ति से कुछ कम विकसित रहते हुए भी हमारे सामने आ सकते है । इस दृष्टि से हम उपन्यास के बजाय कहानी को उन प्राचीन गोतों तथा महाकाव्यों की प्रत्यच प्रसृति मानेगे, जिनमें घटना अथवा किया को प्रधानता देकर पात्रों को, यदि भाग्य के हाथ की निरी कठपुतली नहीं तो मानवजाति के एक प्रतिरूप श्रथवा टाइप के रूप मे उपस्थित किया गया है। कारण इसका प्रत्यच है। हम प्रतिरूप, प्रकार, अथवा पात्रसामान्य को शिनेचुने सजीव शब्दों द्वारा व्यक्त कर सकते है, किंतु व्यक्तित्व का विकास, जिसकी कि पाठक को उपन्यास पढते समय प्रतिच्रा अपेचा बनी रहती हैं, अनिवार्य रूप से प्रसर (space) की अपेना करता है, श्रीर इसी लिए उसका संवध विशाल तथा एकतान्वित कल्पना से रहता है।

संतेष में हम उपन्यास श्रीर कहानी के भेद को इस प्रकार व्यक्त उपन्यास में पात्रों कर सकते हैं कि जहाँ उपन्यास में पात्रों को प्रधा-पर जोर होता है नता दी जाती है. वहाँ कहानी में परिस्थिति पर वो कहानी में वल दिया जाता है, और इसका निष्कर्ष यह हुआ परिस्थिति पर कि कहानी का प्रभाव उसके कहने के ढंग पर निर्भर है। विशदता श्रीर श्रीभव्यिक का ध्यान उपन्यास की अपेद्या कहानी में कहीं अधिक रखना पड़ता है । चतुर कहानीलेखक को यही जान कर संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि उसे अपनी कहानी किस दृष्टिकोण से कहनी हैं; कहानी लिखते समय उसे यह भी जानना होगा कि उस कहानी के लिखने मे उसके द्वारा अपनाया दृष्टिकोगा ही उचित तथा उपादेय दृष्टिकोगा क्यों है । इसके लिए उसे अपनी कहानी को मन ही मन अनेक बार दुहराना होगा और उस पर उचित पर्यवेच्या के वे सब नियम घटाने होंगे, जो किसी रचना को समंजस वनाने के लिए नितांत त्रावश्यक होते हैं। ज्योंही एक कथालेखक वारूद के फटने पर उड़ने वाले सहस्रों शिलालवों की भाँति कह।नी के मुख में से प्रस्फुटित होने वाली नानामुख सामग्री में से किसे लूँ श्रीर किसे न लूँ इस दुविधा मे पड़ जाता है, त्योंही पाठक के मन में भी तदनुगामिनी दुविधा छा जाती है श्रौर कहानी के रस में भग पड जाता है। चतुर कथालेखक को पूरा पूरा श्रिधकार है कि वह कहानी लिखने के प्रकारों में काटछाँट करके उन्हें चाहे कितना भी परिमित क्यों न कर दे, किंतु उसे यह वात सदा स्मरण रखनी चाहिए, कि वह अवशिष्ट परिमित अर्थात् न्यून ही उसके तथा पाठक के वीच के व्यवधान में सेतु का काम देने वाला है।

नीटत्शे का कहना है कि परिणामकल्पना, अर्थात् कला के किसी

उपन्यास का वल,
परिगामकल्पना
पर श्रिधिक रहता
है तो कहानी का
श्रिपने श्रारम पर

उत्पाद्य के परिणाम में अनिवार्यता उत्पन्न करना प्रतिभा का काम है। कथासाहित्य के चेत्र मे यह वात विशेप रूप से उपन्यास के उस प्रासाद पर घटती हैं, जिसकी प्रत्येक ईंट का अपना भार अलग हैं और अपना एक अलग स्थान हैं और जिसकी आधारशिला रखते समय उसके भावी, ऊँचे से ऊँचे

शिखर पर ध्यान रखना श्रनिवार्य होता है । इसके विपरीत एक

कहानीलेखक का प्रमुख चिंतन यह रहता है कि वह अपनी कथा के लट्टू को कहाँ से पकड़ कर कैसे, और कितने चेग से, भाषा-फलक पर फेंके। उपन्यास कला का यह नियम कि उसके अग्रिम पृष्ठ में ही उसका आत्मा संपृटित होना चाहिए, कहानी पर और भी अधिक कठोरता से लागू होता है। जिस प्रकार ढोल के अग्र भाग पर प्रहार होते ही उसका सारा पोल मुखरित हो उठता है, इसी कार कहानी की नोक पर आँख पड़ते ही उसकी समग्र देहयपि फडफड़ा उठनी चाहिए।

अपनी पहली पंक्ति से ही पाठक को वशंवद वनाने वाली कहानी
पहली पंक्ति में ही
सामग्री पर इतना गहन तथा व्यापक विचार किया
कहानी पाठक को
एकड़ लेती है
भीतर रहते रहते कहानी की वस्तु उससे मिलकर
एक हो गई है। जैसे एक चित्रकार कितपय रेखाओं के मध्य मे
किसी वनस्थली को संपुटित कर उसे सर्वात्मना आत्मन्वती कर देता
है, इसी प्रकार प्रवीग कथालेखक अपनी कथा को इस प्रकार परिस्थित करता है, कि उसकी लिखी कहानी की पहली पंक्ति ही अपने
अशेष विस्तार को कह चुकी होती है।

एक वार संकेत देते ही कथालेखक का कर्तन्य है कि वह उस

कहानीलेखक
होनी चाहिए, उसे च्रागभर के लिए भी यह नहीं

यथार्थ बनाकर
प्रस्तुत करता है

पकड़ का, दूसरे शब्दों में यह आशय है कि उसने

कथा कहना आरंभ करने से पहले उस पर भरपूर विचार किया है।

श्रीर क्योंकि कथालेखक के द्वारा अपनाई गई जीवन के व्याख्यान की पद्धित, श्रयांत् कहानीकला, उसे अपनी परिमिति के कारण इस इस वात से रोकती है कि वह चरित्रचित्रण द्वारा अपने कथावस्तु को विकसित करे, एक कथालेखक के लिए और भी अधिक वांछनीय हो जाता है कि वह अपनी अपनी घटना (adventure) ही को यथार्थ बना कर प्रस्तुन करें। कहना न होगा कि कहानी जितनी ही श्रियक सिच्त होगी श्रीर जितना ही उसकी किया को ऊर्जस्वती बनाने के लिए श्रनावश्यक प्रपंच को उससे दूर रखा जायगा, उतना हो अधिक यह श्रपने प्रभाव के लिए न केवल उस तथ्य पर निर्भर रहेगी, जो प्रपच को दूर करने पर शेष रह जाता है, प्रत्युत विधान के उस क्रिमक विकास पर भी श्राश्रित होगी, जिसके द्वारा कि इसे पाठकों के समुख प्रस्तुत किया जाता है।

हमने कहा था कि कहानी में घटना तथा भाव की एकता होनी आवश्यक है, श्रीर एकता की यह श्रावश्यकता कहानी त्राविनिक ही कहानी के ध्येय को प्राथमिक उपन्यासों के ध्येय उपन्यास के समीप से पृथक करके उसे आधुनिक उपन्यास है तो भी उप-के समीप ला रखती है। कितु यद्यपि आधुनिक न्यासकार सफल कहानी श्रौर उपन्यास दोनों ही समानक्ष से कथा कहानीलेखक की एकता में विश्वास करते हैं, तथापि एक सफल नहीं यनना उपन्यासकार के लिए कहानी के चेत्र में भी उतना ही सफल होना नितरां कांठन है। उसके लिए नाटक को खडा करने वाले उपकरण, ऋर्यात् कथावस्तु, पात्र, तथा संविधान के मध्य स्थायी रूप से रहने वाली तुला को नष्ट कर देना कठिन होता है; श्रोर एक सफल कथालेखक के लिए इस त्याग ही की सब से अधिक स्रावश्यकता है। उसके लिए चरम कोटि पर स्रिधिक बल

देना अवांछनीय होता है, और वह अपनी कथा को अप्रसर करने की महज प्रवृत्ति को तो छोड़ ही नहीं सकता। उस सारे प्रपंच के लिए, जिसकी उसे उपन्यास लिखते लिखते छुछ टेव सी पड़ गई है, कहानी में कोई स्थान नहीं है, और क्योंकि एक उपन्यासकार इन वातों को सफलता के साथ पूरा नहीं कर सकता, इसलिए उसकी लिखी कहानी बहुधा दूरदर्शन यत्र में विधा हुआ उपन्यास सा वन जाती है। इन बातों के अतिरिक्त दृष्टि के केंद्र का प्रश्न भी ध्यान देने योग्य है। और क्योंकि एक उपन्यासकार का दृष्टिकेंद्र वहुधा जीवन के विस्तृत फलक पर फैला होता है, फलत. उसके लिए जीवन के निभृत कोनों पर अपना दृष्टिकेंद्र जमाना दुःसाध्य हो जाता है। वह विक्टोरिया अथवा नियागारा के विपुल प्रपात पर अपनी दृष्टि अनायास ही जमा सकता है, किंतु उसके लिए उन प्रपातों के किसी एक विदु का निरीच्या करना कठिन हो जाता है।

कितु जो काम प्राचीन उपन्यासकारों के लिए कठिन था वहीं काम आधुनिक उपन्यासकारों के लिए, उस सीमा तक सहज हो गया है, जिस सीमा तक उन्होंने जीवन के विदुविशेप को अपनी विवेचना का विपय बनाना सीख लिया है; अर्थात् जीवन के पर्यवेच्चण के वजाय उसका निरीच्चण करना अंगीकार कर लिया है। कहना न होगा कि आधुनिक कथासाहित्य का ध्येय जीवन का विस्तृत परीच्चण न रह उसका घन निरीच्चण वन गया है, और इस बात ने आधुनिक उपन्यासकार के लिए अपनी सामग्री में उन गतसग एकताओं को खोज निकालना सहज बना दिया है, जिन्हें वह कहानी के रूप में प्रथित कर सकता है। उटाहरण के लिए, जगत् के प्रसृत चित्रपट का अवलोकन करने के उपरांत वेल्य के मन पर उस उन्माट तथा विचिन्न-चित्तता का अंकन हुआ था, जो ईप्यों से उत्पन्न होनी स्वामाविक

है। उन्होंने उसके एक उद्भाविंदु को छाँट लिया, उसे शेष जगत् से गतसंग कर लिया और उसे दि कोन नामक कहानी की पट्टी पर खिचत कर दिया। इसी प्रकार कोनराड ने, अपने अनुभव से उस युवक नाविक की चित्तवृति को भाँप कर, जो उनके मन में पहली बार पूर्व के जादूभरे सौष्ठव को निरख कर उत्पन्न हुई थी, यह अनुभव किया कि यहाँ है एक ऐसी घटना, जो अपने मे किसी भी अन्य पात्र या घटना को मिलाए बिना, स्वयं अपने आप मे ही परिपूर्ण है, यह है एक ऐसी संगीतमय भावना, जिसे विस्तृत साहित्यिक रूप से दावना उस पर अन्याय करना है; और इस एकतान्वित स्मृति से ही उसने यूथ नाम की कहानी को लिख डाला।

हमारे मन मे, जिस जगत् में हम रहते हैं, उसके प्रति तीन

भावनाएँ हो सकती हैं। पहली यह कि हम जगत् के जगत् के प्रति विधान को, जैसा कि यह हमे दीख पड़ता है, उसी इमारी तीन रूप में स्वीकार कर ले और अपने भाग्य की ओर भावनाऍ या तो उपेत्ताभाव धारण कर ले प्रथवा व्यवसाया-त्मक वुद्धि धारण करके इसमे जुटे रहे। दूसरी वृत्ति कियात्मक उत्सु-कना की हो सकती है, जिस से प्रेरित हो हम समाज, उद्योग तथा राजनीति में दीख पडने वाली समस्यात्रों पर विचार कर सकते है, श्रीर हो सके तो, उनमें सुधार करने के लिए सहयोग दे सकते है। श्रौर तीसरी वृत्ति में श्रपने चहुँश्रोर की मादक परिस्थिति को देख कर हमारे मन में घृगा, चिड्चिड।पन श्रौर निराशा के भाव उत्पन्न होकर उससे दूर भागने की इच्छा जाग सकती है। धर्म के चेत्र में यह तीन प्रवृत्तियाँ प्रथा के श्रनुसार मंदिर मे जाने वाले उत्साही धर्म प्रचारकों श्रौर भावयोगी धार्मिकों के रूप में परिएत हुई टीख पटती हैं।

जीवन को नियंत्रित करने वाली इन तीन प्रवृत्तियों का इसी
विशदता के साथ हमारे साहित्य में प्रतिफलन भी
हुआ है। उन बहुत से कारणा से, जिनका यहां
का साहित्य में
प्रतिफलन
के प्रति होने वाली विविध प्रतिक्रियाओं का मुखरण
प्राचीन साहित्य की अपेत्ता वर्तमान साहित्य में कही अधिक विशद
रूप में हुआ है; साथ ही अठारहवीं सदी से यथार्थ तथा सौष्टव में
दीख पडने वाला प्रातीप्य उत्तरोत्तर बलवान होता आया है, और इसी
के अनुसार इन तीनों वृत्तियों को वहन करने वाली साहित्यक
रचनाओं का पारस्परिक भेद भी उत्तरोत्तर स्पष्ट होता चला आया है।
वर्तमान जगत् की अममरित यथार्थता से दूर भागने की वृत्ति

पाश्चात्य कथा-साहित्य द्वारा इन तीन वृत्तियों का निदर्शन

मारिस स्रूलेट अतीत घटनाओं के इतिहास मे शाित पाते हैं, चैस्टर्टन ने इस वात के लिए इस जिगत् को उस रूप में देखा है, जो रूप इसका सिर के बल खड़े होकर इसे देखने वाले पुरुष की दृष्टि में हो सकता है।

श्रपने भिन्न भिन्न रूपों में हमारे कथा-साहित्य में

मुखरित हुई है। महाशय वेल्य वैज्ञानिक श्राविष्कारीं

की शक्तिमत्ता में सौष्टवचाद का आनंद लेते हैं, तो

यह सब कुछ होने पर भी यह मानना पड़ेगा कि वर्तमान कथासाहित्य की प्रभविष्णु वृत्ति यथार्थवाद है। यह परिभाषा व्यापक है श्रौर इसमे उन सभी कहानियों का समावेश हो जाता है जो किसी न किसी रूप मे, उप- लभ्यमान जीवन का निदर्शन कराती है। इसके भीतर, जहाँ एक श्रोर उन कहानियों का समावेश है, जो एकांततः यथार्थवादी हैं। श्रौर जिनमें कथा-

लेखक विना किसी टीकाटिप्पणी के दृश्यमान जीवन को चित्रपट पर ्खीच देता है, वहाँ दूसरी त्रोर वे कल्पनामय यथार्थवादी कहानियाँ भी त्रा जाती है, जिनमें सौष्ठववाद के व्यासपीठ पर प्रदर्शित हुए मानवप्रतिरूप के चित्रण द्वारा मानवसमाज की विश्वजनीन वृत्तियों तथा प्रत्ययों को उद्मावित किया जाता है। यथार्थवाद की इन दो प्रतीपी धारात्रों के बीच इसकी अन्य वहुत सी प्रस्पर मिलती-जुलती धाराएँ भी रहती है।

वर्तमान कथामाहित्य में यथार्थवाद और सौष्ठववाद का सामंजस्य उसी सीमा तक उभर पाया है, जिस सीमा तक
अग्यार्थवाद श्रोर
सौष्ठववाद का
सामजस्य
सामजस्य
वाला साहित्य हमें अपनी दृश्यमान परिस्थिति से

च्ठा कर कल्यनालोक मे पहुँचा सकता है अपने न्यूनातिन्यून रूप, अर्थात् एक जामृगी कहानी अथवा वैज्ञानिक रोमास के रूप मे यह हमारा क्रमिवनोटन करके हमे प्रसन्नवदन बना सकता है, जहाँ वैठ हम जीवन के उन उन्नन आदशों का पुनर्निर्माण कर सके, जिन्हें व्यावसायिक विस्नव दिनो दिन धूलीसात करता जा रहा है। यथार्थन वादी कहानियाँ. अपने सामान्य रूप में हमें यह जता सकती है कि यह जगन् हमारी अपनी जगती से कही बड़ा है, अपने उत्कृष्ट रूप में वे हमें हमारी अपनी अर्थने मूर्खता के, बृहत्तर बहादुरी के, और जबन्यतर नीचता के कर्म करने वाले साथियों की प्रवृत्तियों को हद्गत कराने में सहायता दें सकती है।

यथार्थवार और मौष्टववार का कहानीजगत् में संपन्न होने वाला यह सामंजस्य हमारे उस द्वेध व्यक्तित्व की छावश्यकता को पूरा करता है, जिस के रूप में हमें इस शरीर में, और इस निराशापूर्ण जगत् में जीना पड़ता है; और हमारी आँख सदा उन लोकों की ओर लगी रहती है, जो हमारे इस मूर्त जगत् की अपेता कहीं अधिक सुखी है और जिनमें हम सतत प्रयन्न करने पर भी अब तक नहीं पहुँच पाए है।

## गद्यकाव्य-निबंध

निवंध किसे कहते है, इसके उत्तर में महाशय जे. बी. प्रीस्टले ने कहा है निवंध वह साहित्यिक रचना है, जिसे एक निबंधकार ने रचा हो। वास्तव में निवंध की यथार्थ परिभाषा करना नितांत कठिन हैं; क्योंकि निवंध के किसी भी लच्चा को लीजिए, उसमे लोक रचित एस्से ग्रॉन दि ह्यूमैन ग्रडरस्टेंडिंग श्रीर लैम्ब रचित ग्रोल्ड चाइना इन दोनों का समावेश नहीं होता। निवंध हो सकता है एक विवरण, वक्ता, शास्त्रार्थ, अथवा तर्कवितर्क। निवंध का विषय हो सकता है धार्मिक, छार्थिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक, छथवा किसी श्रन्य प्रकार का विषय । कितु जब हम साहित्यिक चर्चा मे निवध का नाम लेते हैं, तब हमारे मन मे उसका एक परिसीमित तथा किसी सीमा तक निर्धारित लच्चण रहता है। तव निबंध से हमारा च्याशय होता है साहित्य की उस विधाविशेष से, जिसका लच्य साहि-त्यिक मृल्यविशेष होता है श्रीर जो भाषा का, श्रपनी दृष्टि के श्रनुसार, जीवन के ज्याख्यान के लिए, माध्यम के रूप मे उपयोग करती है।

निवंध का प्रमुख लक्ष्य है पाठक को आनंद देना। जब हम अपनी अलमारी में से किसी निवधरचना को उठाते हैं, तब हमारे मन में एकमात्र इच्छा उससे आनंद लाभ करने की होती है। निवध के सभी अगों तथा उसके सभी उपकरणों का प्रमुख ध्येय यह आनंद्रप्रदान ही होना चाहिए। निवंध के अग्रिम शब्द के लिए ही आवश्यक है कि वह पाठक पर ऐसा जादू खेल जाय जो उसके अंतिम शब्द को पट्ने तक उस पर सवार रहे। निवंध के आदि से लेकर 'त्रंन नक के समय में पाठक को भाँति भाँति की अनुभृतियों में में

गुजरना होता है; इस बीच में उसका आरोचन तथा उद्दीपन हो सकता है, उसके मन मे आश्चर्य, प्रेम तथा घृणा आदि के भाव उत्पन्न हो सकते है; किंतु इस बीच मे उसके लिए उठना, अर्थात् निबंध से उत्पन्न हुई स्वप्नमुद्रा से जागना अनभीष्ट है। निबधरचना के लिए आवश्यक है कि वह उस काल के लिए हमें अपनी गोद में ले ले और हमारे तथा। संसार के मध्य एक बड़ी दीवार खड़ी कर दे।

किंतु इस काम को विरले ही निबंधकार पूरा कर पाए है।

स्वगतभाषण में पाठक के ध्यान को वशंवद वनाए रखना नितात कठिन है; और निबंध भी एक प्रकार का स्वगतभाषण ही हैं। एक किवंधकार के पास ऐसे साधन बहुत ही न्यून होते हैं, जिनके द्वारा वह पाठक के मन को अपनी रचना में बाँधे रखे। कहने के लिए उसके पास कहानी नहीं होती, जिसके द्वारा वह पाठक के मन में उत्सुकता बनाए रखे; गाने के लिए उसके पास स्वर, ताल तथा लय नहीं होते, जिनके द्वारा वह पाठक को मत्रसुग्ध बनाए रखे। उसका वातावरण बहुत अधिक सकुचित होता है; उसमें ध्विन और गित के लिए अवकाश होता ही नहीं है। अपने काम में उसे अत्यत सावधान रहना पड़ता है; यदि वह उस काम में तिनक भी चूका, यदि उसने अपनी रचना में जरा भी प्रमाद किया तो समभो उसकी रचना वालू में बह गई, आनद नौका हूव गई, और पाठक निबंध पढ़ने से खीम गया।

किंतु यथार्थ निवय का, अर्थात् साहित्य की उस विधा का, जिसका सूत्रपात मोन्तेन्त्र के द्वारा उसकी, मार्च १४०१ मे प्रकाशित हुई, एसेस (Essaies) नामक रचना के रूप मे हुआ था, लक्ष्य व्यक्तित्व को प्रकाशित करना अथवा निवेदित करना है। ऐसे— जिसका उपयोग मोन्तेन्त्र से साहित्य की नई विधा को रचने के लिए

किये जाने वाले प्रयत्न के अर्थ में किया था—गद्यमय साहित्य के द्वारा रचियता तथा पाठक के मध्य उत्पन्न होने वाला सव से अधिक प्रत्यत्त संवंध है। मोन्तेन्ज के ये शब्द कि ये मेरी अपनी भावनाएँ हैं; इनके द्वारा में किसी नवीन सत्य के अन्वेषण का दावा नहीं करता; इनके द्वारा में अपने आप को पाठकों की सेवा में अर्पित करता हूं सभी निवधकारों पर समान रूप से लागू होते है। लैम्ब का अपने विषय में यह कहना कि उसकी समस्त रचना उसके अपने आपे से ओतप्रोत हैं; वह उसके व्यक्तित्व से अनुस्यूत हैं निवंध की परिभाषा की दृष्टि से सुनरा यथार्थ है।

निवंध की सफलता के लिए व्यक्तित्वप्रतिफलन की सब से अधिक अपेक्षा है। सर टामस ब्राउन के अनुसार एक निवंधकार का जगत् उसके अपने आपे का प्रसारमात्र होता है; यह उसके अपने आपे का सूदम प्रधंच होता है, जिसे वह अपनी आँखों से देखता त्रौर दूमरों के समुख रखता है। एक उपन्यासकार त्राथवा नाट्यकार के लिए बाइनीय हैं कि वह अपनी रचना को अपने व्यक्तित्व से किसी सीमा तक श्रकृती रखे। वह श्रपने उपन्याम श्रथवा नाटक मे श्राने वाले सब पात्रों से पृथक रहता हुआ भी उन सभी के रूप में परिण्त हो सकता है: उनमें से किसी के भी मुँह अपनी आपघीती कहा सकता है। किंतु निवंधकार तो अनिवार्यरूपेण एक ही पात्र का रूप घारण करता है; उसकी रचना में तो उसी एक का अपना आपा प्रतिफल्तित होना अनिवार्य है। हो सकता है कि जिस व्यक्तित्व से श्राविष्ट हो वह अपनी रचना को प्रस्तुत करता है, वह पूर्ण रूप से उसका श्रपना न हो, किंतु उस व्यक्तित्व के लिए श्रावश्यक है कि वह चारों घ्योर से परिपूर्ण हो । हम जानते है कि एलिया, चार्ल्स लैम्ब का परिपूर्ण खापा नहीं हैं, इसी प्रकार रुष्केटर भी एडिसन का सारा

श्रापा,नहीं, हैं, किंतु दोनों में से प्रत्येक एक परिपूर्ण तथा भंजीभाँति पहचान में आने वाला व्यक्ति अवश्य है। हम उन दोनों के आस पास भूम सकते हैं; दोनों को अपने घर का करके पहचान सकते हैं। निबधकार के साथ हमारी इस मित्रता की. स्थापना होनी त्रावश्यक हैं; निबंधकला की प्रमुख विशेषता है ही इस परिचित अथवा सांनिध्य में। निबंधकार को अपनी समस्त रचना मे वही एक बन कर रहना है, ऋौर हमें भी पल भर के लिए उससे पृथक् नहीं होना है। ऋपनी रचना में चाहे वह कितने श्रौर कैसे भी व्यक्ति, परिस्थितियाँ ऋथवा वातावरण क्यों न प्रस्तुत करे, वह उसमे किसी भी पुस्तक, चित्र श्रथवा पात्र का विवेचन क्यों न करे, उसके लिए यह त्रावश्यक है कि वह हमें प्रतिच्रा यह स्मर्ग कराता रहे कि उन सब बातों की पीठपीछे दृष्टि उसकी श्रपनी है। निबंध को पढ़ते समय हमारा मन सहज ही निबंध के विषय से हट कर, उस रचना के ऋंतस्तल मे प्रवाहित होने वाले उसके रचियता के व्यक्तित्व पर श्राकृष्ट हो जाता है। इस विधायक आत्मनिवेदन में हो निबंधकला की इतिकर्तव्यता है। देखने में तो यह बात सामान्य प्रतीत होती है, किंतु इसकी परिपूर्ति विरले ही कलाकारों के हाथों हो पाई है।

श्रलेक्मेंडर स्मिथ के श्रनुसार निबंध श्रौर विपयिप्रधान रचना का इस बात में ऐक्य है कि दोनों ही की कीली किसी एक स्थायी भाव, पर टिकी होती है। यह स्थायी भाव निवधकार के हस्तगत हुश्रा नहीं कि श्रारंभ से श्रत तक उसकी रचना का शब्द शब्द उस भाव की श्रीभव्यक्ति में समर्पित होता चला जाता है।

निबंध के इस विवर्ण में उसके निर्माताओं के विषय में कुछ कहना असगत न होगा। मोन्तेन्ज की मृत्यु १४९२ में हुई और वेकन के पहले १० प्रबंध पाँच वर्ष पश्चात् प्रकाशित हुए। इगलैंड में प्रकाशित होने वाले सब से प्रथम निवंध यही थे। १६१२ मे उसके निवधों की संख्या ३८ हुई, जो आगे चलकर १६२४ मे ४८ हो गई। इसमें संदेह नहीं कि निवंधलेखन की कला को वेकन ने मोन्तेन्य से सीखा था, तथापि दोनो की रचना के अपने अपने स्थायी भाव एक दूसरे से नितरां भिन्न थे। हम कह सकते हैं कि निबंधरचयिता के स्वभाव की दृष्टि से मोन्तेन्ञ त्रादर्श व्यक्ति था, वह था सहदय, हास्यप्रिय, प्रेमास्पद और मनोवैद्यानिक सत्य की खोज मे अत्यंत उन्मुख, जब कि वेकन ने साहित्य की इस नवोदित विधा का उपयोग किया था संमार के ऐसे प्रकाशन मे, जैसा कि यह उसके श्रपने स्वभाव के च्यनुरूप उसे दीख पड़ता था । मोन्तेन्ज था उष्ण रुधिर च्यौर मांस<sub>्</sub> का पुतला; वह व्यत्र था अपने उस आसन पर जिसके चहूँ ओर मोटे अचरों में खुदा था मैं नहीं समझता; मैं रुकता हूँ, और परीक्षा करता हूं। दूसरी स्रोर वेकन हैं प्रज्ञा स्रोर वैदम्ध्य की एक प्रतिमूर्ति, जो विचन्त्रण न्यायाधीश के समान मानवजीवन पर मनचाही टीका-टिप्पणी करता है, कितु फिर भी उस टिप्पणी से किसी सीमा तक पृथक रहता है। उसका विषय सुतरा निर्धारित तथा भली प्रकार प्रस्तुतः किया गया होता है, किंतु साथ ही यह सुतरा बाह्य तथा सामान्य रहता है। यह सारे का सारा वेकन के द्वारा भली प्रकार अनुशीलित तो रहता हैं किंतु इसका उसने स्वयं अनुभव नहीं किया होता।

१६६ में कौउले के निवंध प्रकाशित हुए और उन्हीं के साथ छंत्रेजी प्रवंधों में मोन्तेन्त्र की छाया दीख पड़ो। कहना न होगा कि वीउले की प्रतिभा संकुचित थी, उसका न्यक्तित्व संकीर्य श्रीर छपरिपूर्या था, उसकी रचनाओं में उसकी एक ही नाड़ी धमधमाती है, किंतु उस एक नाडी में ही कोउले की सारी जान है। उसके श्रॉफ भारकेल्फ नामक निवंध में ऐसा उत्कट सांनिध्य तथा छात्मा की इतनी

गहरी कूक पैठी है कि वह पढ़ते ही बनता है; वह छादि से छात तक ऋजुता और स्वाभाविकता से छोत प्रोत है।

सर विलियम टेम्पल के निबंधों में भी किसी सीमा तक यही वात दीख पड़ती है, किंतु निवंबों को अभिलिषत लोकिशियता की प्राप्ति समाचारपत्रों के सूत्रपात होने पर ही हुई। समाचारपत्रों के 'द्वारा निवर्गों को मारकीट मिली, जो तब से अब तक उन्हें प्राप्त है। इनके द्वारों निवधकारों को पाठकों का ऐसा केंद्र प्राप्त हुआ जो उन्हें अपना चिरपरिचित सा दीख पड़ा श्रौर जिसके संमुख वे मित्र की भाँति अपना आपा प्रस्तुत कर सके। इस केंद्र से निबंधकारों को ऐसे विषयों पर निबध लिखने के लिए प्रोत्साहत मिला, जो निबध-रचना के उपयुक्त थे—यथा, निवधलेखक को अपने चहुँ श्रोर दीखने वाला सामान्य जीवन, ऐसा जीवन जो श्रमूर्त तथा श्रप्रत्यच् न, हो प्रत्यच्, वैयक्तिक तथा चिरपरिचित था, जो उनके तथा उनके पाठको के लिए समान रूप से सुनिर्धारित तथा सुसंव्यक्त था। १२ एप्रिल, १७०९ को धानियों के प्रातराश टेबल पर ख्रौर नगर के काफेस से टेटलर नामक पत्र के दर्शन हुए; तव से लेकर १८ वीं सदी के अंत तक निबधों की भरमार रही। इसमे संदेह नहीं कि आधुकनिक पाठकों के लिए ये निवध रुचि कर न होंगे, किंतु अठारहवीं सदी के पाठकों का उन से यथेष्ट चित्तरंजन हुन्छा । इन निबंधों मे चारित्रिक समस्यार्छों का विवरण रहता था, किंतु उनके नीरस होने का कारण उनका चारित्रिक समस्यात्रों के साथ होने वाला यह सबध नहीं, ऋषितु चारित्रिक समस्याओं की व्याख्या करने का उनका अपना प्रकारविशेष था। जैसे त्रातीत में, वैसे ही वर्तमान में भी, विचारशील व्यक्तियों के जीवन का केंद्र चरित्र रहा है; छौर निवंध में भी चारित्रिक समम्यात्रों का विश्लेषण कोई छवाँछनीय वात नहीं है। किंतु जिस

प्रकार साहित्य की अन्य विधाओं में उसी प्रकार निबंध में भी इन समस्याओं पर प्रत्यच तथा अवैयक्तिक रूप से प्रकाश नहीं डाला जाना चाहिए; क्योंकि जहाँ साहित्य की दूसरी विधाओं में व्यक्तित्व प्रतिफलन वांछनीय है, वहाँ निवध की तो जान ही व्यक्तित्व प्रतिफलन में है।

रॉवर्ट लुई स्टीवसन अपने समय का ख्यातनामा निवधकार हो चुका है, किंतु आज उसकी लोकप्रियता अनुएए नहीं रही। उपन्यास लिखने में वह दूसरी कोटि का लेखक था, किंतु निवध लिखने मे उसकी कोटि नि:सदेह पहली थी। आजीवन उसे एक टारुए व्याधि से सग्राम करना पड़ा; किंतु वड़े ही श्राश्चय की वात है कि उस यातना से निरंतर सताए जाने पर भी उसकी वृत्ति मे चिडचिडापन न त्राकर उसका व्यक्तित्व वहुत ही भव्व तथा मनोहारी संपन्न हुत्रा और यह अभिराम व्यक्तित्व ही उसके निवंधों में प्रतिपंक्ति और प्रतिपद् फूटा पड़ता है। कहना न होगा कि स्टीवसन ने भी जगह जगह मानवीय चरित्र पर प्रकाश डाला है, किंतु उसका चरित्रप्रकाशन सत्रहवीं सटी के निवधवारों के चरित्र प्रकाशन से सुतरा भिन्न प्रकार का है; उसमे चरित्र का परंपरागत नीरस प्रदर्शन नहीं है। इसमे हमें चारों श्रोर से हुँटे, नपे-तुले, दृत्त, उत्साहसंपन्न तथा भावनामय व्यक्तित्व के दर्शन होते हैं।

गोल्डिस्मिथ तथा है भिलिट के पश्चात् अंग्रेजी निवधलेखकों में चार्ल्स लेंव का नाम आता है, जिनके विषय में टो-एक शब्द कहना आवश्यक अतीत होता है। लेंब रिचत श्रोल्ड चाइना की है भिलिट के माई फर्ट एक्ट्रेंस विद पीयट्स के साथ तुलना करने पर कहा जा सकता है कि टोनों कलाकार पूरी सफलता के साथ सजीव मृतियों का निर्माण करने और दोनों ही अभीष्ट लच्च की प्राप्ति के लिए श्रतीत को वर्तमान के साथ मिलाकर एक कर देते हैं। किंतु जहाँ लैव सुखभरित भावना से प्रेरित होकर लिखता है, वहाँ हैमलिट आँख खुलने पर पैदा हुए भुरमुट मे कलम चलाता है। श्रपने निबंधों मे लैंब नाटकीय प्रकार से काम लेता है तो है मालिट वर्णन के द्वारा सफलता लाभ करता है; किंतु रचना दोनों ही की समानरूप से फलगर्भ बन आई हैं। यह सब कुछ कह चुकने पर भी मानना पड़ेगा कि निबंधलेखन की कला में लैंच परिपूर्णता का दूसरा नाम है। यह परिपूर्णता किसी अंश तक उसके ऋद्वितीय स्वभाव से, किसी सीमा तक उसके ऋद्वितीय पठनपाठन तथा अनुशीलन से, श्रीर किसी हद तक निवधकला पर प्राप्त किए उसके पूर्णीधिपत्य से विकसित हुई थी। उसकी सफलता का प्रमुख गुण उसकी प्रत्यचता तथा प्रकटता है। वह जिस जगत को रचता है, उससे वह भली-भाँति परिचित है; वह जगत् उसका कई बार का देखा भाला है। उसकी रचनाओं मे उसके मित्र तथा सहचारी गरदन उठाए खड़े हैं; उसका श्रशेष जीवन ही सवाक् होकर हमारे समुख आया दीख पडता है। उसके द्वारा संकेतित की गई उसके व्यक्तित्व की रूपरेखा इतनी मनोज्ञ संपन्न हुई है कि उसमे उसके वे भाग भी भलक श्राए है, जिन्हे वह हमसे छिपाना चाहता है। उस रूपरेखा के द्वारा हम उसे ऐसा पहचान गए हैं, जैसा कि संभवतः अपने आपे को वह अपने आप भी न जान पाया हो। है मलिट की नाई वह अपने विषय में प्रत्यचरूप से कुछ नहीं कहता; हम नहीं जानते कि श्रपने विषय में उसके क्या विचार थे; वस इसी बात में उसकी अनुपम विशेषता है।

संसार के निबंधकारों में इने-गिने ही ऐसे होंगे जिनके द्वारा उद्भावित किए गए व्यक्तित्व की लैंव के व्यक्तित्व के साथ तुलना की जा सके। इनमे से कतिपय निवंधलेखक श्रपनी रचनाओं में प्रकारबाद को खडा करते है, जिसके द्वारा हम उन्हे एकदम पहचान लेते हैं; कुञ्च-जैसे मैकाले, पेटर, तथा जी के. चैस्टर्टन-की मनोभंगी एक विचित्र ही प्रकार की होती है, जो, जिसे भी वह क्रू जाती है उसी पर श्रपनी मुद्रा लगा देती है; किंतु इन बातों मे तथा विशुद्ध निवंधकार की विधानमय ऋहंभावना (egotism) में बहुत श्रंतर है। श्राधुनिक निवधकारों मे यदि कोई व्यक्ति लैंब की कोटि को छू सका है तो वह हैं वीरवोह्म । नि:संदेह इसके निवंधों में लैब की रचनाओं का विस्तार श्रौर विविधता नहीं श्रा पाई; उसकी रचनाश्रों में लैव का व्यापक श्रनुशीलन भी नहीं दीख पड़ता; वह उसकी वासनभरित नाडी से श्रीर उसकी सहज मानवीयना से भी विचत है। किंतु यह सब कुछ न होने पर भी वह है गतसंग, चरम कोटि का सरल, अपने हास्य तथा उपहास मे वक और गंभीर। उसकी रचनाओं मे उभरी हुई एकता विविध भावों की एक व्यक्तित्व मे अनुपतित होने वाली एकता नहीं हैं; वह तो ऋशेप व्यक्तित्व का एक भाव में उन्मुख होने वाला ऋनुपात है। उसकी वाणी के नाट में परिवर्तन नहीं त्र्याता; उसकी वाणी एक है और इसमे एक प्रकार की चमक और विविक्तता है।

श्रंग्रेजी निवंधलेखकों का दिग्दर्शन यहाँ इस लिए कराया गया है कि हिदी में निवंधलेखन की प्रथा अपने वर्तमान रूप में श्रंग्रेजी साहित्य से श्राई है, श्रोर हमारी भाषा में वह श्राज भी श्रपनी शैशवावस्था में लडखड़ा रही है। श्रग्रेजी की भाँति निवंध की विविध शैलियों का विकास धीरे धीरे हिंदी में भी हो रहा है। भारतेन्द्र हरिश्रन्द्र नथा उनके समसामयिक निवंधकार इस कला की विशेषता से श्रपितित थे। उनके निवंधों का श्रारंभ ऐसे वाक्यविन्यामों से होता था, जिनका निवध के साथ प्रत्यक्त संवंध न होता था। निर्थंक भृमिका बांधने की परिपाटि सव को प्यारी थी; स्टिंगत धार्मिकता

श्रीर भावुकता की सब पर धाक थी। निबंधों के चेत्र में सब से पहले सबल लेखक पडित प्रतापनारायण भिश्र हुए, जिनमें स्वगत भावों को स्पष्ट श्रीर स्वाभाविक रूप से कहने की चमता पर्याप्त मात्रा में दीख पड़ी।

निबंध की गंभीर शैली को अपनाने वाले लेखंकों मे पडित चालकृष्ण भट्ट, पडित महावीरप्रसाद द्विवेदी, पडित रामचद्र शुक्क तथा बाबू श्यामसुदरदास स्मरणीय हैं। पडित बद्रीनारायण चौधरी, पडित अविकादत्त व्यास तथा पडित माधवप्रसाद मिश्र के निवंध या तो भाषा के अलंकरणभार में दब गए है, अथवा साधारण कोटि की भावुकता और धार्मिकता का द्योतन करते है। उच्च कोटि के भावनासंवित्तन निबंध लिखने वालों में श्रीयुत पूर्णसिंह तथा गुलाबराय जी के नाम उल्लेखनीय हैं।

## गद्यकाव्य--जीवनचरित

मोन्तेन्ज ने कहा है कि:—

में उन लेखकों की रचनाओं को अधिक रुचि से पढ़ता हूँ जो जीवनचिरत लिखते हैं; क्योंकि, सामान्यतया मनुष्य, जिसके पहचानने के लिए में सदा प्रयत्नशील रहा हूँ, साहित्य की अन्य सभी विधाओं की अपेक्षा जीवन चिरत में कहीं अधिक विशद तथा परिपूर्ण होकर प्रकट होता है: साथ ही उसकी आंतरिक गुणावलियों की यधार्यता तथा बहुविधता, उन उपायों की, जिनके द्वारा वह संश्लिष्ट तथा सुसंबद्ध रहता है, और उन घटनाओं की, जो उस पर घटती हैं, बहुविधता मुक्ते जैसी जीवनचरित की परिधि में संपन्न होती दीखती है, बैसी अन्यत्र कहीं नहीं।

कितु आधुनिक युग के पाठकों को मोन्तेन्त्र की समकालिक जीवनियों में वे वाते बहुत ही न्यून मात्रा में प्राप्त होंगी, जिनकी दृष्टि से उसने उनकी प्रशंसा की है और जिनकी प्राप्त के लिए उसने उनका अनुशीलन बांछनीय बताया है। हों न हो, इनमें से बहुत सी वातें उस वातों का उद्भावन—और समरण रहे, इनमें से बहुत सी वातें उस नमय की जीवनियों में नहीं मिलती थीं—जीवनियों पढतें समय मोन्तेन्त्र को अपने मन से करना पड़ता था; क्योंकि हम जानते हैं कि उसके समय में जीवनचरित (Biography) की यह परिभाषा ही न बन पाई थी। सबसे पहले इसका प्रयोग १६८३ में हुआ, जब ड्राइडन ने प्लूटार्क की रचनाओं के वर्णन के लिए इसका आविष्कार किया। चरितलेखकों को मोन्तेन्त्र ऐतिहासिक कहकर पुकारता है;

उसके समय में जीवनचिति साहित्य की यह विधा स्वतंत्र होकर अपने पैरों न खड़ी हो पाई थी। मनुष्य के आंतरिक गुणों की विविधता का वर्णन और उसको संश्लिष्ट करने वाले उपायों की बहुविधता का संप्रदर्शन उसके समय में ऐतिहासिक शृखला की एक कड़ी थी; इसका निदर्शन ऐतिहासिक तथ्य का संप्रदर्शन करने में एक साधनमात्र था।

श्रीर सचमुच बड़े श्राश्चर्य की बात है कि नवजनन (Penaiss-ance) के युग मे—जिसके उदय होने पर यूरोप में साहित्य तथा श्रम्य कलाश्रों का एक वहुमुखी स्रोत वह निकला था—मनुष्य का ध्यान श्रपना चरित लिखने पर न गया। उन दिनों के इगलैंड में साहित्यिकों का ध्यान किवता तथा नाटकों पर केद्रित हुश्रा; श्रीर यद्यपि उस काल में कितपय जीवनियाँ भी प्रकाशित हुई—जिनमें जॉर्ज कैवेंडिश रचित कार्डिनल वुल्ज् ले की जीवनी श्रम्छी बन पड़ी—साहित्य की यह विधा जनता को श्रपनी श्रोर न खींच सकी। सत्रह्वीं सदी में जीवनियों ने विशेष उन्नित नहीं की, यद्यपि जॉन श्रीत्र द्वारा महान पुरुषों के विषय में एकत्र की गई कथाकहानियों ने इसके विकास में श्रम्छा काम किया। किंतु सत्रहवीं सदी के श्रांतिम भाग में जॉहन बनियन ने ग्रेस श्रवाउडिंग दृ दि चीफ श्रॉफ सिनर्स लिख कर साहित्य की इस विधा को पहले से कहीं श्रिषक श्रांग वढाया।

श्रठारहवीं सदी में जीवनियों को यथेष्ट प्रगति मिली। शीव्रता के साथ वढ़ने वाले पठितवर्ग का, एलीमावीथन युग में दीख पड़ने वाली जीवन की तड़क-भड़क के साथ प्रेम न था, फलतः उस समाज के लिए लिखे गए साहित्य में उस तड़क भड़क के चित्र भी नहीं खड़े किए जाते थे। शनैः शनै नेताश्रों का ध्यान सामान्य जनता की श्रोर केंद्रित हो रहा था; एन्हीं की भलाई श्रोर बुराई का वर्णन करने

वाले निवंध और उपन्यासों मे उनकी रुचि वह रही थी। जिस दृष्टि से प्रेरित हो उस समय के समाज ने जीवित मानव से प्रेम करना सीखा था; उसी दृष्टि ने उसे मृत मानव का चरित्र चित्रण करने की श्रोर प्रेरित किया, जिसका फल यह हुआ कि राजर नार्थ ने १७४० — ४४ के मध्य अपने तीन भाइयों की जीवनी लाइव्ज ऑफ नार्थ ए, जॉइंसन ने १७४४ में लाइफ ऑफ सेवेज. और १७७४ में मेसन ने लाइफ एंड लेटर्स अॉफ ये जैसी रुचिर जीविनयाँ जनता के संमुख रखीं।

जव पहले-पहल मॉन्तेन्ज ने मनुष्य के चरित मे अपनी रुचि शकट की थी, उसके कथन से प्रतीत होता था कि उसकी रुचि का प्रधान विषय उन जीवनियों का कथनीय विषय है, और यह वात सचमुच है भी ठीक; क्योंकि जीवनियों का-जैसा मोन्तेन्त्र के के समय में, वैसा ही त्राज भी—प्रमुख ध्येय मनुष्य की त्रात्म-विषयक उत्कंठा को पूरा करना है । श्रीर इस उद्देश्य से किसी भी जीवनी का चरम सार इस वात मे है कि उसका विषय एक ऐसा जीवन हैं जो सारवान् है श्रोर जिसे जनता के संमुख रखने मे विश्व का कल्याण होना संभव है। यदि एक चरितलेखक का कथनीय विषय ऐसा न हुआ तो उसकी रचना निर्जीव रह जायगी, क्योंकि अपनी रचना को फलगर्भ वनाने के लिए उमे किसी प्रकार भी अपने कथनीय विपय से वाहर जाने का श्रिधिकार नहीं हैं। एक उपन्यासकार को यह श्रिधिकार है कि वह किमी मामान्य व्यक्ति को श्रिपनी रचना का नायक बनाकर उसे रुचिकर बनाने के लिए श्रपनी इच्छा के व्यनुसार तदनुकृत सामग्री तथा वातावरण जुटा ले । किंतु एक चिरतलेखक माहित्य के चेत्र में उपलब्ध होने वाली इस स्वतंत्रता से मुतरां वचित है। उसे तो श्रपने नायक की कथा कहनी हैं; उस कथा में श्रमृल तथा श्रनपेजित नत्त्वों को संस्मिलित करने का उसे श्रधिकार नहीं है। फलतः चरितं की कथनीय वस्तु के लिए आवश्यक है कि वह सचमुच कथनीय हो, वह यथार्थ में सामान्यवर्ग से अनुदी हो।

चरित की अर्थसामग्री के विषय में इतना कह चुकने पर आगे बात रह जाती है उसके कहने के प्रकार की, उसकी शैली, और कला की दृष्टि से उसकी रमणीयता की । हेरल्ड निकल्सन के अनुसार जीवनी लिखने के लिए एक विशेष प्रकार के बुद्धिकौशल की अपेचा है, श्रोर ससार मे कोंई भी जीवनी नहीं है, जिसकी रचना किसी अनूठी प्रतिभा ने की हो। किसी अंश मे यह कथन सत्य है; क्योंकि एक चिरितलेखक को श्रपना नायक घडने की श्रावश्यकता नहीं हैं, उसका साँचा तो पहले ही से प्रस्तुत है, उसे तो अपने नायक के विषय मे प्राप्त होने वाले लिखित तथा अलिखित तथ्यों को अपने सांचे मे केवल ढाल देना है। इस काम के लिए उसे एक उपन्यासकार अथवा नाट्यकार की सफलता के मूलाधार तत्त्व, अर्थात् विधायनी प्रतिभा की विशेष ऋपेचा नहीं है । ऋौर सचमुच कोई भी व्यक्ति, जिसे जीवन से यथार्थ प्रेम है, जीवन की उस वृत्ति को पसद नहीं करेगा, जो वर्तमान काल में उसने धारण कर रखी है, जिसमें नायक की चटनावित के विषय में सत्य श्रीर श्रसत्य का विवेक नहीं रहा स्रीर जिसमे हमारे लिए इस बात का निर्णय करना कठिन हो गया है कि नायक के चरित में आने वाली बातों में से कौन सी उसने स्वयं कहीं अथवा की है और कौन सी जीवनी के लेखक ने अपने मस्तिष्क से उस पर **त्रारोपित की हैं। श्रोर यदि चरितलेखक** का प्रमुख लच्य श्रपने नायक के विषय में सत्य बातों का समाहार करना है तो उसके लिए संचित सामग्री में से अपेत्तरणीय तथ्यों का सश्लेषरण, विश्लेषरण निर्भाचन तथा संस्थापन करना ही प्रधान कर्तव्य रह जाता है।

किंतु यह सब कुछ होने पर भी कार्जाइल के अनुमार एक सफल चिरत का लिखना इतना ही किठन है, जितना एक सफल जीवनी का अपने जीवन में निवाह ले जाना। इतना हो नहीं, हमारी समम में तो यह काम उससे भी कहीं अधिक क ठन है; क्योंकि जॉहंबन रचित लाइफ ऑफ सेवेज के परचात हो सौ बरस के अंतर में हमें सफल जीवन तो अनेक मिलते हैं, किंतु सफल जीवन के विषय में लिखी गई सफल जीवनियाँ अगुलियों पर गिनी जाने योग्य ही बन पाई हैं।

अव प्रश्न यह होता है कि वे कौन से उपकरण है, जिनके समवेत होने पर जीवनी अपना प्रसन्न रूप धारण करती है; इसके उत्तर मे हम कहेंगे कि चरितलेखक के लिए सब से अधिक आवश्यक उपकरण है समुचित संचेप—अर्थात किसी भी अनावश्यक बात को अपनी रचना में न आने देना और किसी भी अपेक्षित तथ्य को आँख से न वचने देना। इसके साथ ही दूसरा उपकरण है समस्त रचना में अपनी स्वतंत्रता को चनाए रखना।

जीवनी में किसी भी अनपेचित तथ्य को न आने देने और किमी भी अपेचित तथ्य को न छोड़ने का सार है उसमें एकता की रक्षा करना, अर्थान् नायक की जीवनी के अंगों को उसकी जीवनसमष्टि के साथ समीचीन रूप से नैठाना। इसी नात को दूसरे शब्दों में हम यों न्यक्त कर सकते हैं कि जीवनचरित्र की प्रतिपंक्ति में उसका नायक खड़ा हुआ चमकता रहना चाहिए; उसमें उसका न्यक्तित्व दीपक की भाँति सतत प्रकाशवान् बना रहना चाहिए। कहना न होगा कि इस काम के लिए कलाकार को अत्यंत ही प्रवीण तथा प्रौढ बनना पड़ता है: उसे अने वियय का पारदर्शी होना होना है। सभी जानते हैं कि हम में से बुच्छ;तितुच्छ न्यक्ति की सत्ता भी बहुमुखी संकुलता (complexities) से संकीर्ण है: हममें में प्रत्यंक न्यक्ति प्रतिच्ला

जीवन की नानामुखी धाराश्रों में बहता रहता है। एक सफल चरित के लिए आवश्यक है कि वह अपने विषय के यथार्थ तथा अशेष कप को दृष्टि में रखता हुआ उसकी सामान्यतम रेखाओं पर भो ऐसा प्रकाश डाले कि उनमें से हर एक रेखा, फड़कती हुई, चित्र की परिपूर्णता में सहायंक बनकर, उसके अशेष रूप को एक तथा अखंड बनाकर पाठकों के संमुख प्रस्तुत करने में सहकारिगो चने। उसकी रचना में नायक के जीवन की प्रत्येक घटना, उसके विषय का प्रत्येक प्रमाण, उसकी वौद्धिक, हार्निक तथा व्यावहारिक सभी प्रकार की ऋनुभूतियाँ – जो उसने ऋपने जीवन में एकत्र की है—उसका प्रत्येक भाव तथा व्यापार, प्रत्येक विचार तथा (मनुष्यों के साथ होने वाला प्रत्येक) संसर्ग — जिसका कि लेखक को ज्ञान है—सभी का अपने अपने महत्त्व के अनुसार उसकी जीवनसमष्टि में जटित होना अपेचित है। समय तथा स्थान, अवस्था तथा वाता-वरगा, इस, रचना में सभी का उभरे रहना श्रावश्यक है; श्रीर जिस प्रकार ये, उसी प्रकार सभी प्रकार के बौद्धिक विचारों तथा सहकारी च्यक्तियों का सिर उठाए खड़े रहना वाछनीय है। किसी न किसी प्रकार भॉति-भाँति की अनुभूतियों का उनके उपादानसहित संप्रदर्शन किया जाना अपेिचत है। साथ ही इस बात को कौन नहीं जानता कि इम में से प्रत्येक व्यक्ति एक ही समय में नानामुख श्रौर नानाधी बना रहता है; एक व्यक्ति होता हुन्त्रा भी वह त्र्रानेक पात्रों में परिवर्तित होता रहता है। एक मे समवेत होने वाले इन सब नानामुख पात्रों का निद्रान होना आवश्यक है; श्रीर यह सब कुछ श्रीचित्य तथा सम-जसता के साथ; अपने अपने महत्त्व के अनुसार। संदेप मे एक चरितलेखक को बहुविधता के सकुल में से एकता को जन्म देना होता है; ब्यस्तता में से विन्यास का उद्घाटन करना होता है, स्वतंत्र लयों और तालों के संकर में से स्वरैक्य का उत्थापन करना होता है।

जीवनी में किसी अनपेद्यित तथ्य के न आने देने और किसी भी अपेद्यित तथ्य के न छुटने देने में संघटन की वह सारी ही प्रक्रिया आ जाती है, जिसके द्वारा विकोर्ण सामग्री के संघ में से एक परिपूर्ण व्यक्ति की एकता तथा सजीवता का उद्भावन किया जाता है; इसे हस्तगत करना चरित्रलेखक का प्रथम कर्तव्य है। चरित्रलेखक की दूसरी आवश्यकता है अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना। स्ट्रेची के अनुमार इनका आशय है; उसे अपने नायक का अंधा पुजारी न वन कर उसके विषय में ज्ञात हुए सभी तथ्यों को पाठकों के संमुख रखना।

् आज हम त्ट्रेची के उक्त कथन के महत्त्व को सहज ही भूल जाते है; क्योंकि इस विषय में चिरतलेखकों की सामान्य मनोवृत्ति, १९१८ में, जब कि उसने अपने एमिनेट विक्टोरियस के उपोद्यात में उक्त शब्द लिखे थे, आज का मनोवृत्ति से भिन्न प्रकार की थी। उन दिनों के जीवनचिरतों में सत्य का अंश वहुत कुछ लुप्त हो चुका था और लेखक अपने नायक की जीवनी को ऐसे रूप में लेखबद्ध करते थे, जैमा कि उन्हें और उनके पाठकों को भाता था।

किंतु जीवनचरित के विषय में स्ट्रेची द्वारा स्थापित किए गए सिद्धांत में एक बात है, जिसे हमने श्रव तक विना टिप्पणी के छोड़ रवा है श्रीर वह है अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना, जीवन-विषयक तथ्यों को प्रदर्शित करना, किंतु उन्हें इस प्रकार प्रदर्शित करना जैसा कि लेखक ने उन्हें समझा है। सब जानते हैं कि साहित्य की उनर विवाशों की भाँति चरित में भी कथनीय विषय श्रीर कथन करने वाल रचयिता के मध्य एक प्रकार की सहकारिता होती है;

जिस का परिगाम यह होता है कि केला, रचयिता के व्यक्तित्व में रंगी जाती है। श्रीर इस दृष्टि से देखने पर हम जीवनियों के दो विभाग कर सकते हैं; एक वह जिस का ऋाविष्कार मेसन ने किया था और जो आगे चलकर बोखबेल मे पराकोटि को प्राप्त हुई। वर्तमानयुग मे इस श्रेगी का निदर्शन आमी जोवेल रंचित कीट्स की जीवनी और डी. ए. विल्सन द्वारा रची गई कार्लाइल की जीवनी है। जीवनियों की दूसरी सरिए वह है, जिस का सूत्रपात स्वय जॉहरान ने किया था और जिसे का भव्य निदर्शन लिटन स्ट्रेची की रचनाएँ है। ध्येप दोनों का समान रूप से नायक कें व्यक्तित्व को सजीव बनाना है। दोनों ही उसकें विपय में ज्ञात हुई सामग्री का समुचित उपयोग करती है, कितु उस सामग्री का उपयोग करने के प्रकार दोनों के अपने अपने भिन्न भिन्न हैं। पहुँछे प्रकार को अपने विषय की ओर पहुँच अचैयक्तिक है, और दूसरे की वैयक्तिक। बोबवैल ने बड़ी धीरता के साथ उस सभी सामग्री का संचय किया था जो उमे अपने नायक के विषय मे उपलब्य हो सकी थी, उसके आधार पर उसने अपने नायक का ऐपा सर्वाग-पूर्ण प्रतिमान खड़ा किया, जिसे वह प्रतिच्चा अपने मन छोर हृद्य मे धारण किए रहता था। बस यही पर उसने अपने व्यक्तित्व की इति-कर दी है। उसने अपने प्रतिमान को पाठको के समुख प्रस्तुत करते हुए उनके सामने वह दृष्टिकोण नहीं रखा, जिसके द्वारा वह उसे देखता था; उसने अपनी अर्थ सामग्रो में अपने व्यक्तित्व की पुट भी नहीं दी। जीवनी को सूत्रबद्ध करते समय वोसवैल का ध्यान अपने व्यक्तित्व पर था ही नहीं; उसने जानवूम कर अपने व्यक्तित्व को जॉहंसन की जीवनी में नहीं सनिहित होने दिया। उसके पास एक प्रच्छद पट था, जिसे खोल कर उसने जनता के समुख रख दिया; यह जनता पर निर्भर है कि वह उस पट को किस दृष्टि-

कोएा से देखती है। इसका यह आशय नहीं कि लाइफ ऑफ सैमुअल जॉइसन में बोसबैल का व्यक्तित्व है ही नहीं; वह है, किंतु है अनजाने मे, अपने आप; इतना, जितना कि एक कलाकार का उस की कला मे होना सर्वथा अनिवार्य है। उसने निष्पत्त हो अपने नायक की भली-बुरी सभी वाते पाठमें के संमुख रख दी है। -दोधवेल ने श्रपनी रचना के उपोद्यात में लिखा है कि वह श्रपनी रचना मे अपने नायक को इतने परिपूर्ण तथा सर्वीगीण रूप मे दिखाएगा, जितने में आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं दीख पाया-श्रौर उसने अपने इस दावे को शतश. करके दिखा भी दिया है । क्यों कि श्राज तक वोसवैल की रचना के काँटे पर संसार की दूसरी जीवनी नहीं उतर पाई। उसने श्रपनी प्रतिभा के द्वारा चरितरचना के उस प्रकार का ऋाविष्कार किया, जो ऋागे चल कर इस कोटि की रचनाऋँ। के लिए श्रादर्शरूप संपन्न हुआ। क्योंकि जॉहसन की सत्ता जनता के मन में एक महान् लेखक अथवा तत्त्वज्ञ के रूप नहीं थी, उसे लोग किसी जातीय कला के उत्थापक के रूप में भी नहीं देखते थे; उनकी दृष्टि में वह एक महान् पुरुप था, एक मृतं सत्ता थी, जिसे वे लोग सुनते थे और देखते थे, जो उनकी दृष्टि को बलात् अपनी आर श्राकृष्ट कर लेता था; श्रोर ठीक एक महान् पुरुष के रूप में ही वह वोसवैल के पृष्टों में संनद्ध हुआ खड़ा है श्रोर सदा खड़ा रहेगा। वोसवैल ने उसको यथार्थता को ऋपनी रचना में संपुटित कर दिया हैं; ऋपनी प्रतिभा द्वारा उस व्यक्ति को निर्जीव मुद्रण में कील दिया है, जो विल्कीस के साथ भोजन करता था, जो सोते बच्चों के हाथों में पैसा पकडाता था, जो संतरे के छिलकों को एकत्र करता था, जो मृत्यु के नाम से काप जाता था, जो श्रपनी गोद में बैठ कर उसे चूमने वाली महिला से कहता था, " एक बार मुक्ते फिर चृमो, चूमते चले जास्रो, देखें तुम पहले थकती हो या मैं।"

ं किंतु जीवनचरित की बोसवैलद्वारा स्थापित की गई सरिए सब विषयों में समानरूप से सफल नहीं हो सकती। हम कह संकते है कि इसकी सफलता का प्रमुख कारण यह है कि यह जीवनी जॉइंसन के विषय मे लिखी गई है, जब कि जॉहंसन रचित लाइफ श्रॉफ सेवेज की सफलता का प्रधान कारण यह है कि वह जाहमन द्वारा लिखी गई है। पहली में उसका कथनीय विषय महान है, जो, चाहे जिस प्रकार कहा जाय, फब जाता है; दूसरी में विषय का कहने वाला महान् है, जो, चाहे जिस प्रकार के विषय पर हाथ डाले, उस पर अपने महत्त्व की मुद्रा र्झिकत कर देता है। वोसवैल के समान जॉहंसन ने भी अपनी कथनीय वस्तु के विषय में यथासंभव सभी कुछ एकत्र किया था; किंतुं उसने उसे पाठकों के समुख उस रूप में रखा, जिस रूप मे वह उसे सममता था, देखता था; उसने उसे अपने व्यक्तित्व के रग मे रंग कर जनता के सामने प्रस्तुत किया; उसके ऊपर मनचाहे मूल्य की तख्ती लगा कर दर्शकों को दिखाया। इसी का परिणाम है कि उसके रचे लाइफ श्रॉफ सेवेज में हम प्रतिदिन जॉहंसन की श्रपनी जीवनी को पढ सकते हैं, उसके प्रति संदर्भ में हमे सेवेज के पीछे स्वयं जॉहंसन खडे हुए टीख पड़ते हैं।

लिटन स्ट्रेची ने अपनी रचना मे इसी सरिए को अपनाया है, जिसकी अनुकृति हमे आहे मोर्ग तथा हेरल्ड निकल्सन की रचनाओं में दीख पड़ती है। अपनी रचना में यथासंभव अपने कथनीय विषय से विश्लिष्ट रहने का प्रयत्न करने पर भी स्ट्रेची अपने हृदय में चिरित्र का व्याख्याता है; और उसने अपने सभी पात्रों को उसी दृष्टिकोए से पाठकों के संमुख रखा है। जब तक पाठक उसके साहचर्य में रहता है उसके समुख वही एक दृष्टिकोए तना खड़ा रहता है; उसे स्ट्रेची के पात्रों को उसी एक दृष्टिकोए से देखना पड़ता है।

इसमें संशय नहीं कि जीवनी की इस सरिण ने स्ट्रेची की सफलता को किसी सीमा तक संकुचित कर दिया है; कितु जहाँ इसके द्वारा उसकी व्यापकता में प्रतिबंध आया है, वहां साथ ही उसकी सकुचित सफलता में तीव्रता तथा गंभीरता भी भर गई है। क्योंकि व्यक्ति के तभी विवेचनों में तिद्वप्यक तथ्यों का एक पटलिविशेष होता है; प्रतिमृतिं खिचाने के लिए वैठने वाले का एक आसनिवशेष होता है, जिसमें उसकी अशेष वास्तविकता केंद्रित होकर सपृटित हो जाती है। यिहिं चिरत-लेखक ने किसी प्रकार अपने नायक के इस आसन को पकड़ लिया, यदि उसने उसकी इस परिछिन्न मुद्रा को हस्तगत कर लिया तो समभो उसके द्वारा उतारा गया नायक का चित्र अत्यंत ही भट्य तथा मनोज्ञ सपन्न होगा; वस स्ट्रेची को रचना मे हमें यही बात निष्यन्न हुई दीख पड़ती है।

कहना न होगा कि जीवनी की उक्त सरिए भी दोषों से सर्वथा न्वतंत्र नहीं हैं छोर सभी जीवनियों पर समान रूप से सफलता के साथ इसका उपयोग भी नहीं किया जा सकता। हमने उपर कहा था कि एक ही न्यक्ति के एक हो समय में अनेक रूप हुआ करते हैं; एक ही समय में उसके अनेक मत तथा दृष्टिकोए रहा करते हैं। उन सब मतों नथा दृष्टिकोएों को एक ही दृष्टि में देख लेना और उन में से उस एक दृष्टिकोएों को एक ही दृष्टि में देख लेना और उन में से उस एक दृष्टिकोएों को छांट लेना, जिसमें उस व्यक्ति का अशेप व्यक्तित्व प्रतिफलित तथा कीलित हुआ है, शेक्सपीग्रर जैसी विश्वमुखीन प्रतिभाओं ही का काम है: और संभव है जिन पात्रों को स्ट्रेची ने अपने द्वारा उद्घावित किए दृष्टिकोएाविशेप में प्रतिबद्ध किया है, वह उनका सचा तथा स्थायी दृष्टिकोएाविशेप में प्रतिबद्ध किया है, वह उनके यथार्थ आत्मा को किमी और ही रूप में हमारे संमुख रख दिया हो। इस्टुट जीवन के लिखने में उम प्रकार की अनेक किटनाईयां

लेखक के समुख आया करती है; इन सब से बचना और प्रभाव-शालिता के साथ यथार्थ रूप मे अपने नायक की जीवनी को पाठक के संमुख रखना, इसी बात में इस कला की इतिकतेंच्यता है।

कुछ भी हो, स्ट्रेची की सरिए ने साहित्य की इस श्रेणी में स्वतंत्रता का संचार करते हुए इसे प्रशंसा करने का साधन न रहने देकर नायक की यथार्थ आत्मा का उपासक बनाया। एमिनेट विक्टोरियस के प्रकाशन से ११ वर्ष पहले फाटर एड सन नाम की रचना निकली, जिसके ऊपर उसके लेखक का नाम नहीं था, किंतु जिसे लोग एडमंड गोस्स की रचना बताते थे। जीवनचरित के सामान्य अर्थ मे फादर एड सन एक जीवनी नहीं थी। इसके द्वारा साहित्य की एक नवीन ही विधा का सूत्रपात हुआ था। अपने तथा अपने पिता के रूप में गोस्स को मरते हुए पवित्रतावाद श्रौर उदीयमान होने वाले तर्कवाद के मध्य होने वाला संघर्ष दीख पडा था । कितु भिन्न भिन्न विचारों वाले दो युगों के मध्य होने वाले संघर्ष के साथ साथ इस रचना में दो व्यक्तियों के मध्य होने वाला संवर्ष भी प्रतिफलित हुआ है। फादर एड सन का नाम लेते ही ग्रेस त्रवाउडिंग के साथ इसकी तुलना फुर जाती है; क्योंकि फादर एड सन में भी हम एक व्यक्ति को उसी प्रकार के ज्वलंत तथ। मूर्त मत मे विश्वास करता हुआ पाते है जैसा कि वनियन के मन में था। किंतु जहाँ बनियन रचित बेस ग्रवाङिश मे एक त्रात्मा का सघर्ष वर्णित है, वहाँ फादर एंड सन मे दो आत्माओं का संघर्ष चित्रित किया गया है इसका केद्रीय विषय दो भावों का पारस्परिक व्याघात है। वनियन ने श्रपनी रचना में श्रात्मा तथा परमात्मा का पारस्परिक सामंजस्य ढूंढा है तो गेस्स ने अपनी कृति में दो आत्माओं को परस्पर मिलाया है। फादर एड सन को हम एक प्रकार की श्रात्मकथा कह सकते है।

दूसरों द्वारा लिखे गए जीवनचरितों के साथ साथ कुछ लेखकों ने अपने जीवन अपने आप भी लिखे हैं। इनमे कला की दृष्टि से इनेगिने ही परिष्कृत बन पाए है। कारण इस कठिनाई का यह है कि च्यात्मवेदन कला का सब से प्रबल घातक है त्रौर त्रात्मकथा मे श्रात्मवेदन ही की प्रधानता रहती है। जब कोई व्यक्ति श्रपनी कथा लिखने बैठता है, तब वह स्वभावतः बाह्य जगत को भूल अपने आपे में समाहित हो जाता है और अपने आत्मा को दूसरों के संमुख गुर्णान्वत दिखाने श्रोर अपनी रचना को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से बहुधा अपने आप को ऐसे रूप में वर्गित करता है जैसा वह वास्तव में होता नहीं है। इस प्रकार की कठिनाइयों के होते हुए भी रूसो ने अपने कफेशस में वर्णनीय सफलता प्राप्त की है। उसने अपनी जीवनी में मानवीय स्वभाव के सत्य का उद्घाटन किया है श्रौर उसका विश्वास है कि इस रचना के पढ़ने के उपरांत कोई भी पाठक अपने त्र्यापको उसके लेखक की त्र्यपेत्ता श्रेयान् नहीं कह सकता; त्र्योर सचमुच यह बड़े ही ऋाश्चर्य की बात है कि रूसो द्वारा दिए गए इस श्रात्मचित्र को देखकर भी लोग उसके इतने भक्त तथा प्रेमी कैसे बने और वनते रहे है। साहित्य की इस श्रेगी में सेंट श्रागस्टिन के कफेशस, बनियन की येन अवाउडिंग, न्यूमैन की अपोलोजिया और वैजामिन रोवर्ट हेडन की आत्मजीवनी ध्यान देने योग्य है। हाल ही में महात्मा गाधी तथा पडित जवाहरलाल द्वारा लिखी गई आत्मकथाओं ने इस चेत्र मे अच्छी ख्याति प्राप्त की है।

निवध के समान जीवनचरित लिखने की प्रथा भी हिंदी में अप्रेजी से आई है; इसीलिए हमने जीवनचरित के उपकरणों का विवरण करने के लिए अपर अंग्रेजी के चरितलेखकों का दिग्दर्शन कराया हैं। हिंदी में चरितलेखनकला अभी अपने शैशव में हैं। कहने

को तो हिदी में महान् पुरुषों के अनेक चरित्र प्रकाशित हुए हैं, किंतु. कला की दृष्टि से हम उन्हें उत्कृष्ट साहित्य में नहीं गिन सकते। कल्याण मार्ग का पिषक जैसी रचनाएँ हिंदी में इनी गिनी है। महात्मा गांधी तथा पिडन जवाहरलाल की आत्मकथाओं के हिंदी में अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं।

## गद्यकाव्य-पत्र

पत्रों में लेखक का आत्मा प्रत्यत्तरूप में संपुटित होता है; इसी लिए उनकी अपील पाठक के मन में घर कर जाती है। पत्रलेखक का ध्यान कला की ओर नहीं जाता; वह लोकिपियता के लिए भी अपने हृदय के उद्गारों को कागज पर नहीं रखता अपनी रचना के लिए वह अनोखी भूमिका भी नहीं बाँधता। उसके हृदय में एक आवेग होता है; जब वह आवेग बाँध तोड़ कर वहने लगता है, तभी उसकी लेखनी कागज पर चलने लगती है। इस निव्याजता, तथा स्वामा-विकता में ही पत्र की महत्ता संनिहित है।

मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह एकांत से भागता और अपने साथियों की संगति में आनंदलाभ करता है। अपने साथियों के साथ स्थायी संसर्ग उत्पन्न करने के लिए उसने साहित्य की अनेक विधाओं का आविष्कार किया है। इन सभी विधाओं में उसे जीवन की समिष्ट अथवा उसके किसी एक विस्तृत पटल पर ध्यानावस्थित होना पडता है। इसके विपरीत पत्र में उसका कोई एक पटल प्रकाशित होता है; उसके जीवन का कोई पच्चिशेष उदीपित होता है। जिस प्रकार विजली बादल के एक देश को चमका कर उसमें घुस जाती है, इसी प्रकार पत्र भी लेखक की वृत्ति के एक अंश को प्रदीपित कर वहुधा नष्ट हो जाता है; और कभी कभी, भाग्य हुआ तो, सुरचित भी वच जाता है।

अभेजी में डोरोथी ओस्वोर्न के द्वारा अपने पति मर विलियम टैपल को लिखे गए पत्र प्रसिद्ध हैं। इनमें जहाँ डोरोथी का आत्मा अपने साररूप में प्रवाहित हुआ है, वहाँ साथ ही टेंपल के स्वभाव का भी अत्यंत ही भावुंक चित्रण संपन्न हुआ है। ये पत्र १६४२ से १६४४ तक लिखे गए थे।

चिरत्र की दृष्टि से लोगों ने प्रेमपत्रों पर आहोप किए हैं। उन आहोपों के रहते हुए भी मनुष्य ने इस कोटि के पत्रों में जो रसास्वादन किया है वह अन्य प्रकार के साहित्य में दुष्प्राप्य है। इन पत्रों में मनुष्य की प्रेमवृत्ति एक धारा में समृद्ध होकर बहती है, उसका आत्मा प्रेमी से सिरतिष्ट हो उसके कान में प्रेमालाप करता है। इस समृद्धि तथा विविक्तता में ही इन पत्रों की अमरता का स्रोत है।

स्विष्ट के द्वारा स्टेल्ला को, और कीट्छ द्वारा फैनी ब्राइन को लिखें गए प्रेमपत्रों में हमें प्रेम का वह विविक्त तथा परिपूत प्रवाह दीख पड़ता है जो साहित्य की अन्य किसी भी रचना में स्यात् ही मिल सके। जेन कालाईल के द्वारा अपने प्रेमी के प्रति लिखे गए पत्रों में उद्भूत हुए प्रेम में कही किहीं शारीरिकता का अंश आवश्यकता से अधिक व्यक्त हो गया है। इस प्रकरण में होरेस वेलपोल तथा जेन आस्टन के प्रेमपत्र भी म्मरणीय हैं।

श्रीर जहाँ हम पत्रसाहित्य में उनके लेखकों का प्रत्यत्त दर्शन करते हैं, वहाँ साथ ही हम उन्हें प्रतिदिन की छोटी से छोटी, किंतु प्रेमियों के लिए सब से श्रिधिक महत्त्वशाली, वातों में संलग्न हुआ भी पाते हैं। यहाँ हम टेंपल को श्रपनी प्रेमिका डोरोंथी के लिए पेयविशेष खरीदता हुआ देखते हैं, और स्विपट को स्टेल्ला के लिए चोकोलेट भेजता हुआ पाते हैं। यहाँ हमें ये लोग एक दूसरे के लिए पैसा पैसा जोड़ते और खर्च करते दीख पड़ते हैं; हम यहाँ होंस्ट वेलबील को स्ट्रावेरी हिल वाले मकान में फर्निचर जुटाता हुआ देखते हैं। यहाँ हमें ये लोग ठीक उसी वेषभूपा में दीख पड़ते हैं, जिस में

ये रहते थे; उनकी सारी ही घरेलू बातें यहाँ हमारे सामने आ जाती हैं; यहाँ तक कि उनका सारा आपा ही हमारे सामने विवृत हो जाता है।

इसके साथ ही पत्रों के द्वारा हमें किसी सीमा तक अतीत का ज्ञान भी होता है। जिस बात को हम इतिहास के पृष्ठों मे नीरसता के साथ पढ़ते है वही पत्रों की परिधि मे ऋा सरस बन जाती है अौर हम अनायास ही इतिहास की कुित्त में सरक जाते है। जहाँ हमें इन पत्रों मे प्रेमी लोग हाथ मे हाथ मिलाए खड़े दीख पड़ते हैं वहाँ साथ ही हमे इनसे उनके समय की सामाजिक, राजनीतिक, श्रार्थिक तथा व्यावहारिक परिस्थिति का भी किसी अश तक बाध हो जाता है। इन पत्रों के द्वारा हमे अनजाने ही पता चलता है कि-किस प्रकार जॉहन एवलिन जैसे क्षुसभ्य तथा सुसस्कृत नागरिक भी यंत्रणा में फॅसे हुए व्यक्तियों को देखने जाते थे, किस प्रकार गिस्कार्ड के शरीर को निर्जीव बना कर उसे, दो पैसे की फीस रखकर, प्रेचकों को दिखाया जाता था। लंडन में लगने वाली श्राग हमारी आँखों के सामने फिर से नाचने लगती हैं, जब हम पेपीस में पढ़ते हैं कि वहाँ के कबूतरों ने अपने घोंसले तब तक नहीं छोड़े, जब तक कि उनके पंख अधजले नहीं हो गए। अठारहवीं सदी के लंडन का आयाम और व्यायाम एकर्म हमारे सामने आ जाता है जब हम स्विफ्ट को स्टेल्ला के प्रति यह लिखता हुआ पाते है कि आज उसने लहन श्रीर चेल्सिया के बीच पड़ने वाले घास वाले खेतों की सैर की। इसी प्रकार उस समय के भोजन का परिमाण श्रीर उसको व्यवस्था उस समय के थियेटरों की दशा, उस समय के हाउस आँफ कामस तथा उसके सदस्यों की वृत्तियाँ, सभी वाते इन पत्रों को पढ़कर हमारी र्घांखों के स्रागे स्रा खड़ी होती हैं।

जिस प्रकार पत्र लिखने वालों का, उसी प्रकार पत्रों का भी श्रंत नहीं हैं। पत्र लिखने की कोई विशेष कला भी नहीं हैं; क्यों कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों ने भिन्न भिन्न प्रकार के पत्र लिखे हैं। किंतु सब प्रकार के पत्रों के अतस्तल में एक कला काम करती है; और वह है यह, कि पत्र की परिधि में उसका लिखने वाला सचमुच पत्रमय हो जाता है, पत्र लिखते समय सारे ससार को त्याग वह अपने विविक्त व्यक्तित्व को अपने प्रेमी के समुख रखता है; वस उसकी कला का सार इसी वात में है।

हिंदीजगत् मे पत्रों के महत्त्व को अभी तक नहीं पहचाना गया है, और नहीं पत्रों को साहित्य की किसी विधा में ही प्रविष्ट किया गया है। हमारे यहां पत्रों को सुरचित रखने की प्रथा भी नहीं चली है। हां, महात्मा गांधी द्वारा दिच्छा अफ्रीका से अपने कुटुंबीय जनों को लिखे गए पत्र प्रकाशित हो चुके हैं और साथ ही पडित जवाहरलाल द्वारा अपनी पुत्री इदिरा कुमारी को ऐतिहासिक परिज्ञान के लिए लिखे गए पत्र भी हिंदी में आ गए है।

## वर्तमान जगत् और आलोचक

साहित्य की प्रत्येक रचना, इतिहास के युगिवशेष में होने वाली परिस्थितिविशेष में जीने वाले व्यक्तिविशेष के आत्मीय अनुभवों का वागात्मक प्रकाशन है; फलतः इसमें रचियता के व्यक्तित्व का प्रितिफलन होना स्वाभाविक है। किंतु अब प्रश्न यह है कि साहित्यकार के व्यक्तित्व पर उस समाज का, जिसमें कि वह जीता है, कहां तक प्रभाव पडता है, दूसरे शब्दों में हम यह पूछ सकते हैं कि साहित्य का उस युगिवशेष के आत्मा के साथ और एक कलाकार का अपने समसामयिक जगत् के साथ क्या सबंध है।

इसमें संदेह नहीं कि इतिहास के प्रत्येक युग का आत्मा पृथक् ही होता है, जो उस युग में प्राणित होने वाली इतिहास के प्रत्येक सामाजिक तथा वौद्धिक शक्तियों से उत्पन्न होता है। युग का आत्मा मान लीजिए, हम भारतीय इतिहास के वैदिक युग पर दृष्टिपात करते हैं, इस युग का नाम लेते ही नृम्ण् भावों से विभूषित आर्य जाति इस देश को अभ्युद्य की ओर अग्रसर करती हुई हमारी आखों में बस जाती हैं और हमें वे दिन याद आ जाते हैं जब प्रातः और संध्या काल के समय निद्यों के तट वैदिक मंत्रों के गान से मुखरित हो उठते थे और दिन का शेष समय वीरता तथा साहस के कृत्यों में व्यतीत हुआ करता था। इसी प्रकार जब हम वौद्धयुग पर दृष्टिपात करते हैं तब धर्म कर्म में दीन्तित हुए बौद्ध भिज्ञक, संघों में विभक्त होकर देश विदेशों में वुद्ध भगवान् का संदेश सुनाने के लिए कटिवद्ध हुए हमारे सामने आ जाते हैं और हम भारत का वह स्वरूप स्मरण हो आता है जब निःश्रेयस तथा निर्वाण लाभ के लिए लालायित हो इसने ऐहिक अध्युदय की ओर से आँख मीच ली थी। इसी प्रकार जब हम इंगलैंड के विक्टोरियन युग को स्मरण करते हैं, तब हमारे मन में नाना प्रकार के नये प्रतिरूप और प्रत्यय भर जाते हैं और वड़े वड़े विशालकाय, लवी दाढ़ी और भारी सिरों वाले मानव हमारे संमुख आ खड़े होते हैं, जिनमें से कुछ स्वात सुख को देने वाली और कुछ उद्योग, उदात्तता और पवित्रता के भावों को व्यक्त करने वाली कविता रचते दीख पड़ते हैं, और कुछ की लेखनी राजनीतिविषयक गद्य में व्यापृत होती दीख पडती है। कितपय मनस्वी उदात्त ध्येय, प्रौढ शिच्या, गृहिनर्माण, निर्वाचनाधिकार तथा इसी प्रकार के अन्य सामाजिक सुधारों में रत हुए दीख पड़ते हैं और किन्हीं का मस्तिष्क विज्ञान के विश्लेषण में संलग्न हुआ दृष्टिगत होता है।

इसके विपरीत जब हम वर्तमान जगत् पर दृष्टि डालते हैं, तव हमे आधुनिक युग का एक भी चित्र परिपूर्ण नहीं त्रातीत युगों के दीख पड़ता। वैदिक युग के ऋषि को ज्ञात था कि चित्र परिपूर्ण थे उसका जीवन एक है और उसी के अनुरूप उसका जब कि वर्तमान साहित्य भी एक है। उसे उस वात का वोध था, युग के चित्र जिसकी, कला के चेत्र मे उसे आवश्यकता थी । इसी ऋपूर्ण हैं प्रकार जब हम इंगलैंड के विक्टोरियन युग मे सपन्न हुए उपन्यास, कविता, नाटक, तथा मामाजिक इतिहास को पढते हैं तब भी हमारे समुख उस समय के इंगलैंड की सम्यता तथा सस्कृति का एक ठोस तथा परिपूर्ण चित्र आ विराजता है । किंतु आधुनिक जगत् की सभ्यता को मूर्त रूप मे पाठकों के संमुख रखने के लिए हमारे पास एक भी परिपूर्ण चित्र नहीं है।

ससार के इतिहास में ऐसा काल कभो नहीं आया, जब कि समास्वा से ही मनुष्य लोचकों ने अपनी समसामयिक सामाजिक व्यवस्था की कटु आलोचना न की हो और जब किवयों ने अपने वर्गमान से अपने युग की निदा करके अतीत में आनंद की उद्भावना न की हो। सन् १००० में हम वर्ड सवर्थ को तात्कालिक समाज में दीख पड़ने वाली वाह्यवृत्तिता

की कटु आलोचना करता पाते हैं तो अपने यहा वैदिक काल में भी हम ऋग्वेद के सकलियता ऋषियों को अपने से पुरातन ऋषियों का यशो-यान करता देखते हैं। मनुष्य का कुछ स्वभाव ही ऐसा है कि वह कभी भी वर्तमान से संतुष्ट नहीं होता और सदा अतीत को मगलमय समभा करता है। उसकी सदा से यही परिदेवना रही हैं कि उसके काल में उन्नित बहुत धीमी हैं, यौवन बहुत अस्थायी हैं, प्रतिभा अत्यंत संकु-चित हैं और आचार में बहुत उच्छु खलता है।

इस प्रकार की परंपरागत परिदेवना पर आवश्यकता से अधिक ध्यान देना वृथा है; किंतु इसमें सदेह नहीं कि आज वर्तमानयुग के हमारा युग विघटन (disintegration) का युग है। इसमें हमे किसी भी जगह किसी प्रकार का विधान अथवा संघटन नहीं दोख पड़ता। आज मनुष्य के ऊपर किसी भी प्रकार के कर्तव्यो का अभिनिवेश नहीं रहा। विज्ञान ने इसकी धार्मिक अद्धा को डुला दिया है; उसने उसे बता दिया है कि विश्व के प्रपंच में किसी भी दैवीय शिक्त का हाथ नहीं है। उसके जीवन में कोई संक्षृप्ति अथवा अनुसंधान नहीं है। राजनीतिक ष्टप्रया वह एक गतसंग व्यक्ति है; वह अपने आप को किसी भी ऐसी धार्मिक अथवा राजनीतिक श्रेणी का सदस्य नहीं समभता, जिस को कि उसके चहुँ और के व्यक्ति अद्धेय मानते हों। आज वह अपने आपको नीति तआ।

अर्थ की प्राचीन व्यवस्था के भग्नावशेषों पर खडा हुआ पाता है; और उन्नीसवीं सदी में सचेष्ठ हुई सामाजिक सुधार की इच्छा से उसके मन में किसी भी प्रकार की गतिमत्ता नहीं संचरित होती।

सामाजिक चेत्र में भी आज आचारव्यवहार की चिरंतन नियमा-विल टूट चुकी है। आज मनुष्य की दृष्टि में पाप कोई वस्तु नहीं रह गया है। मनुष्यरचनाशास्त्र ने उसे जता दिया है कि आचारशास्त्र को एकमात्र आधार रोतिरिवाज है; जीर्वावद्या तथा मनोविज्ञान ने उसके ब्रह्मचर्यसंबंधी विचारों में परिवर्तन ला दिया है और आज उसे समाज के सघटन के पीछे एकमात्र स्वार्थ तथा अर्थिलिप्सा के भाव काम करते दीख पड़ते हैं।

श्राज के श्रात्मिक जगत् में सब से श्रिषक खलने वाली वृत्ति यह है कि श्रागे या पीछे एक न एक दिन श्रात्मा को शरीर के संमुख भुक जाना है, जल्दी या देर मे सभी श्रात्माश्रों को रुग्ण तथा भग्न शरीर द्वारा पराभूत होना है; श्राज या कल ऐसा समय श्रवश्य श्राना है, जब विचार नहीं होंगे; एकमात्र उत्साद, श्रनुताप, उच्छ्वसन श्रौर श्रांतम निद्रा होगी। वर्तमान जगत् मे श्रात्मा का कोई मूल्य ही नहीं रह गया है। वह एकतामयी उदात्त भावना, जिस के श्रनुसार प्रत्येक निर्माण में क्रम श्रौर एक प्रकार का सतुलन दीख पडता था, मनुष्य श्रौर विश्व एक दूसरे से संबद्ध श्रौर एक दूसरे के श्राश्रित दीख पड़ते थे, वह ज्यापक श्रमुत, जिसमे हर वस्तु श्रपने निश्चित ध्येय की श्रोर श्रग्रसर रहती थी, श्राज प्रभाववादियों द्वारा खींचा गया भग्नावशेषों की राशि का उखड़ा-पुखड़ा चित्र वन गया है; श्रौर मनुष्य श्रपनी रहा तथा वस्तुजात के चरम निर्माण में श्रपना कोई निश्चित स्थान न देख सकने

के कारण स्वर्गधाम से दूर जा पड़ा है। उसका चिरंपरिचित जगत् इसके लिए अपरिचित सां बन गया है।

ऐसी अवस्था में इस प्रश्न का होना स्वाभाविक है कि इन सब बातों का साहित्य के साथ क्या संबंध है; श्रीर विश्वप्रतिभाएँ देशकाल की परिधि से बाहर होती हैं वस मनोवेगों के अविधिक और किसी बात से संबंध

होती हैं चर मनोवेगों के अतिरिक्त और किसी बात से संबंध नहीं होता, और किवता तो विशेष रूप से देश काल की परिधि से वाहर रहती आई है। विश्व के महान् कलाकारों मे एक ऐसी व्यापक शिक्तमत्ता होती है, जिस के द्वारा वे अपने चहुँ और के वातावरण मे रह कर भी उससे उपर उभरे रहते है, और अपनी रचनाओं मे उन्हीं तत्त्वों का सकलन करते है, जिन की प्रसृति उनकी निगृह मनःस्थली से होती है। हमारे यहाँ वाल्मीिक, व्यास, कालिदास और तुलसीदास ऐसे ही कलाकार हुए है। इंगलैंड में शेक्सपीअर, मिल्टन और वर्ड सवर्थ इसी कोटि के कलाकार थे।

कितु ज्यों ही हम इस बात को अंगीकार करते हैं कि विश्वप्रतिभाएँ सामान्य वातावरण में रह कर भी उससे ऊपर रहती देशकाल की परि-है, त्यों ही हम इस बात को मान लेते हैं कि उन पर धि से वाहर रहने भी सामान्य वातावरण का प्रभाव पड़ा करता है और पर भी विश्वप्रति- वे भी अपने समय की प्रभविष्णु वृत्ति से प्रभाविष भाओं पर इनका हुआ करती है। देश और काल के ये तत्त्व, अनजाने प्रभाव पडता है ही, उनके रचनाततुओं में आ विराजते हैं और उनकी प्रतिभा को ऐसे राजपथों पर डाल देते हैं, जिन के दोनों और देश काल के नानाविध तत्त्वों की प्रदर्शिनी लगी

रहती है। उनकी रचना में जीवन की परिपूर्णता ही तब आती है, जव वे शाश्वत में अपने समय के अशाश्वत को भी संमित्तित कर दे। अपने यहाँ कालिदास की रचनाओं में यही बात दीख पड़ती हैं; और शाश्वत तथा अशाश्वत के इस संविधान में ही विश्वजनीन कवियों की इतिकर्तव्यता है।

किंतु वर्तमान जगत् की परिस्थित कुछ विपरीत सी हो रही हैं।

आजकल कल की प्रभविष्णु वृत्ति सुतरा निपेधात्मक
से सवध है, उस
चित्र का वर्तमान
वेल्स और हमें ऋाधुनिक साहित्य में जो कुछ भी थोड़ा
विरित्र का वर्तमान
वेल्स और प्रेमचद जैसे प्राचीन युग के पुजारियों की
काल में अभाव है
देन हैं। ऋाधुनिक लेखकों में दीख पड़ने वाली
प्रतिभा की न्यूनता का एक कारण यह भी है कि वे ऋपने चहुँ और समर्ण रहे, इन गठे हुए चारित्रिक नियमों का प्रत्याख्यान करते हैं; और समर्ण रहे, इन गठे हुए चारित्रिक नियमों में ही प्राचीन काल की वहुसख्यक रचनाओं का मृल निहित हैं; और कौन कह सकता है कि यदि
चरित्र के विषय में बनाए गए ये नियम न होते, तो ऋाज हमारे साहित्य की क्या गित होती और उसका परिमाण कितना निर्वल रहा होता।
ससार के साहित्य का ऋाधे से ऋधिक भाग चरित्र के नियमों में ही
ऋाविभूत हुआ है।

किंतु साथ ही हम यह भी मानना पड़ेगा कि मनुष्य सदा से विश्व के साथ संबध जोड़ कर शांति ढ़ढता आया है। उसकी इच्छा यहीं रही है कि वह समष्टि का अग वन कर रहे। चिरंतन काल से वह इस प्रकार के आयोजन में आस्था रखता आया है, जिसमें हर व्यक्ति सघ का अवयव वन कर रहता हो। मनुष्य की इस अभिलापा को पूरा करने के लिए ही आनुक्रमिक सभ्यताओं ने पौराणिक जगत् में देव- तात्रों की त्रौर दृश्यमान जगत् में सामाजिक तथा राजनीतिक व्यव-स्थात्रों की त्रायोजना की है; त्रौर यह सचमुच बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि वर्तमान काल के साहित्यिक पुरुषों का जीवन अपने चहुँ खोर दीख पडने वाले धर्म, समाज ख्रीर नीति के खँडहरों मे बीत रहा है, त्रौर उन में मनुष्यजाति को संघटित करने वाले किसी संघ को स्थापित करने की न तो इच्छा ही रह गई है, श्रीर न उत्साह ही है।

और ठीक इसी अवस्थान पर पहुँच कर आधुनिक पाठक और त्तेखक दोनों ही ने, विश्वव्यापी एकतान को उपलब्ध करना श्रसंभव समभः, वैयक्तिक शरीर की वृत्ति को अपनी विवेचना का विषय बनाया है। अतीन के सभी कलाकारों ने मनुष्य का, उसके चहुँ श्रोर फैली

हुई प्राकृतिक शक्तियों के साथ संबंध स्थापित करके ज्याधुनिक कला-उसे देखा है। क्या हिंदू, क्या ग्रीक, क्या हीब्रू और कारों की पौरा- क्या ईसाई, सभी धर्मों ने प्रकृति की इन मूक शक्तियों णिक तत्त्वों में को सजीव बना कर देखा है; उन्हें हमारे समान त्रास्था नहीं है रारीरधारी वनाकर उनके विषय मे कथाएँ घड़ी है,

जिन को लेकर ही प्राचीन काल की साहित्यिक रचनाएँ संपन्न हो पाई है। कितु आधुनिक कवि के लिए जहाँ परंपरागत देवीदेवता चल वसे हैं, वहाँ उसकी दृष्टि में उनकी कथाकहानियों का भी कोई मूल्य नहीं रह गया है। आज हम उन कथाओं को अपनी रचना का आधार भले ही बना ले; किंतु हमे उनमे होने वाली घटनाओं का हार्दिक **घ्यनुभव नहीं होता। यदि वर्तमान काल का लेखक धर्मसबधी रचना** करने वैठता है, तो उसे अपने मनोवेगो के लिए निजू प्रतीक घड़ने पडते हैं। आजकल के वहुसंख्यक कलाकारों के लिए आत्मा अचेतन वन गया है, और पुराणकथित जगत् निरर्थक रह गया है।

श्रीर यहाँ हम, वर्तमान साहित्य "श्रहं" की श्रभिव्यक्ति के लिए

कौन कौन से उपाय काम में लाता है इस विपय में कुछ न कह केवल यह बताएँगे कि सांप्रतिक साहित्य और समाज वर्तमान काल के पाठकों और समालोचकों को किस प्रकार प्रभावित करता है।

सभी जानते हैं कि समालोचक भी, कलाकार के समान, एक व्यक्ति ही है, और प्रत्येक व्यक्ति की अपनी रुचि पृथक् ही हुआ करती है। प्रत्येक व्यक्ति का साहित्यरसास्वाद अपनी अपनी आवश्यकता तथा रुचि के अनुसार विशिष्ट प्रकार का होता है। साहित्यिक रचना के रसास्वादन में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अवस्था, चित्तवृत्ति, तथा अनुभव साथ दिया करते है।

जिस प्रकार साहित्यरचना में, उसी प्रकार समालोचना में भी देश और काल का जागरूक रहना स्वाभाविक है। क्यों कि साहित्य-कार के समान समालोचक भी इतिहास के किसी युगविशेष में जीता है और उसकी भी अपनी एक परिस्थित और वातावरण हुआ करता है। और यह बात प्रत्यच्च है कि प्रत्येक युग अपनी आवश्यकता और अपने दृष्टिकोण के अनुकूल ही कला के उत्पाद्यों पर विचार किया करता है।

कितु यह सब कुछ होने पर भी वर्तभान युग के प्रतिरूप-विशेषों को घड़ने वाले फैशन तथा विचारों की अंतरतली में जीवन का वही चिरंतन तान छिपा हुआ है जो हमे पौराणिक रचनाओं में सुनाई पड़ता है। हमारे अपने आशान्याघातों के पीछे भी चिरतन काल के विश्वास और आशान्याघात छिपे बैठे हैं। हमारे मनोविश्लेषण के मृल में अतीत सदियों के अगणित मनोभाव तथा इच्छाभंग संनिहित हैं और हमारी अचेतन की खोज के पीछे आदि काल से चला आने वाला मानव हृदय का ज्ञान छिपा हुआ है।

इस प्रकार की परिस्थित में पूछा जा सकता कि सच्चा समा-लोचक कीन है और उसका क्या कर्तव्य है ? उन लोगों के प्रति उसका क्या उत्तर होना चाहिए, जो उससे पूछते हैं कि उन्हें कीन सी पुस्तकें पढनी चाहिएँ और वे उन्हें किस प्रकार पढ़ें ?

प्रथम प्रश्न के त्र्यनेक उत्तर हो सकते है। महाशय टी. एस. ईलियट के मत में विचारवान् समालोचक वह है, जो कला . समालोचक के की वर्तमान समस्याओं मे रत रहता हो और लच्च् अतीत की शक्तियों को उन समस्याओं के हल करने में जोड़ता हो । समालोचना की इस परिभाषा के मूल में नि सदेह समालोचक कलाकार वन कर वोल रहा है। एक आर. लेविस के अनुसार सफल समालोचक वह है, जो विधायी संनिवेश (situation ) में सहायता देता हो । मैक्स ईस्टमान के मत मे समालोचना को भी वैज्ञानिक वनाया जा सकता है, श्रीर उनकी दृष्टि मे समालोचना के अनेक रहस्यों को सहज ही हल किया जा सकता है, यदि हम अपने मन को भलीभाँति पहचान जाएँ । यह बात कहने में सहज प्रतीत होती है; श्रीर इसमें सदेह नहीं कि जब विज्ञान यह बता चुकेगा कि जीवन क्या वस्तु है, समालोचना के भी बहुत से रहस्य प्रकट हो जाएँगे । किंतु इस वीच मे, जब तक कि वैज्ञानिक जीवन का निरूपण न कर उसका भूत और शक्ति इन शब्दों के द्वारा वर्णन करते रहेगे, तव तक एक साहित्यिक समालोचक भी-उत्पत्तिप्रक्रिया को मनो-विज्ञान के द्वारा जिरूपित न कर सकने के कारण, ऋपने ऋतुभवों के द्वारा ही इसके परिणाम का वर्णन करता रहेगा।

प्रोफेसर श्राई ए रिचार्ड ए—जिन्होंने कलासबंधी श्रमुभव का मनोविज्ञान द्वारा व्याख्यान करने का सूत्रपात किया था—श्रव भाषा- विज्ञान के द्वारा उसकी उपपत्ति मानने लगे हैं। श्रव उन्हें समालोचना

का भविष्य भाषाविज्ञान के गहन तथा अब तक उपेता की दृष्टि से देखे गए चेत्र में दीख पडता है। क्योंकि शब्दों के अर्थ और उनकी वृत्ति के विषय में प्रश्न करना, दूसरे शब्दों में, मनुष्य के आत्मप्रकाशन के अशेप उपकरण समवाय पर विचार करना है। उनका विश्वास है कि जिस प्रकार भौतिक विज्ञान द्वारा हम ने बाह्य परिस्थिति पर अधिकार प्राप्त किया है, इसी प्रकार शब्दविद्या द्वारा हम अपनी मानसिक वृतियों पर अधिकार स्थापित कर सकेंगे।

कहना न होगा कि उक्त प्रकार का अनुशीलन गिने-चुने विशेषज्ञों का काम है। इसके लिए इतने अधिक मानसिक विकास और मनो-विज्ञान के इतने अधिक गहन परिज्ञान की आवश्यकता है कि जिसका प्राप्त करना सामान्य जनता के लिए असभव है। इस कोटि के समालोचकों द्वारा किए गए साहित्यविवेचन को सुन कर जनता के यह कह उठने का भय हैं कि इसमें समालोचक समालोचना नहीं कर रहा, अपि तु वह अपनी व्युत्पत्ति और विद्ग्धता प्रदर्शित कर रहा है।

पक बात और । बहुधा हमे ऐसे समालोचक मिलते है, जिनका प्रत्यन्त संबंध साहित्यिक इतिहास से होता है, अथवा अमुख व्येय पाठकों जो समाज, मनोविकास अथवा पुस्तक-सपादन से संबंध रखते हैं। निश्चय ही ये बाते सदा साहित्य के की रुचि का अध्ययन तथा अनुशीलन के लिए अनिवार्थ रहेगी; क्योंकि ज्ञान के बिना रुचि में दृढ़ता नहीं आती; और पाठकों की रुचि का परिष्कार ही समालोचना का प्रमुख

प्रतिभा वह शक्ति है, जो सौष्ठव को जन्म देती है; रुचि वह शक्ति है, जो प्रतिभा द्वारा उत्पन्न किए गए सौष्ठव को—अधिक से

लक्ष्य है।

अधिक दृष्टिकोगों से, उसके गहन से गहन स्तर तक पहुँचकर, उसके अधिक से अधिक परिष्कार, वैशिष्ट्य तथा संबंधों को ध्यान में रखती हुई,—देखती है। संदोप में हम प्रतिभा के उत्पाद्यों से प्रभावित होने की शक्ति को रुचि कहते है।

हैमलिट के अनुसार समालाचना का काम कलान्वित रचनाओं के विशेष गुणों को पहचानना और उनका लक्षण करना है। दूसरे शब्दों में उनके अनुसार समालोचना साहित्य का विवरण ठहरती है। समालोचना के द्वारा रुचि पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। पुस्तकों के साथ होने वाले घनिष्ठ परिचय से ही साहित्यचर्चण की शिक्त का उपलाभ होता है।

् समालोचना के निर्विकल्प नियम कोई नहीं है; श्रोर कोई भी समित, चाहे वह किनने भी वल के साथ पद्य या गद्य में घोषित की गई हो, सब के लिए सर्वदा मान्य नहीं होती:। कला के समान समालोचना भी वैयक्तिक होती है। किंतु स्मरण रहे, वैयक्तिक संमतियों के पीछे एक मापदंड रहता है, जो एकांतत नित्य न होने पर भी इतना ही अविचल तथा श्रव्यय होता है, जितना कि किसी युग में दीख पड़ने वाले वृद्धिचापल्य के पीछे सांनिहित हुआ अशेष युगों का पौन:पुनिक सार। महाकवि गोइटे ने कालिटास रचित शकुँतला की समालोचना करते हुए कहा था कि यह रचना सामान्य तथा श्रविछिन्न रूप से मानव जाति का श्राद्रपात्र रहती श्राई है । बस समालोचना का सब से अधिक स्धायी माएदंड यह स्थिरता ही है। जो रचना सामान्यतया संस्कृति, लोष्ठव तथा रुचि की परिपोपक हो, समझिए वही रचना वास्वत में अमर है, और वह सदा साहित्यिकों के मन मे रससंचार करती रहेगी। एकांत सौष्ठववाद की समस्याएँ, श्रमूर्व तत्त्वों का

अनुशीलन करने वाले विचारको को सदा अपनी ओर आक्रष्ट करती रहेगी; किंतु साहित्य का आस्वाद तो मानवजाति का सामान्य दाय है । इसमे संदेह नहीं कि साहित्यरसन पर भी, मानव स्वभाव में अविभाज्य रूप से संनिविष्ट हुई कठोरता तथा पचपातों का प्रभाव पडना ऋनिवार्य है, तथापि समालोचनकला की बहुत श्रशों मे जीवन-कला के साथ समानता है । जिस प्रकार हमारे जोवन में निषेधात्मक तत्त्वों की अपेक्षा विधेयात्मक तत्त्वों का अधिक महत्त्व है, इसी प्रकार समालोचना में भी सदा से विधेयात्मक दृष्टिकोण का ही महत्त्व स्थापित रहता आया है। कौन नहीं जानता कि कटु भावनाओं की अपेचा समवेदना और सहद्यता के भाव अधिक मगलमय है, केवल बुद्धि की अपेचा मन तथा मनोवेग दोनों को संस्कृत करना श्रेयस्कर है, घृणा की अपेचा ' प्रेम करना कहीं ऋधिक कल्याएकारी है। प्रत्येक ममालोचना में ज्ञान का होना अवश्यक है, किंतु यही ज्ञान एक रुचिसंपन्न समालोचक की देन बन कर उसे मानसिक विद्ग्धता में रंग देता है, इस पर विवेक श्रीर भद्रभावना की कूची फेर देता है, जीवन की व्यापक परिधि की नानामुखता तथा विस्तार को पहचानने की शक्ति से भूषित कर देता है, श्रीर इस प्रकार मन के अनुभवों का, उन्हे मनोवेग तथा इंद्रियतत्त्वों के साथ मिला कर व्याख्यान करता है । उसकी दृष्टि मे जीवन तथा साहित्य, स्मृति तथा ऐशोन्मेष ( revelation ) साथ साथ चलते हैं। ज्यो ज्यों वह मनुष्य के ज्ञान श्रौर जीवन के श्रनुभयों को हृद्गत करता है, त्यो त्यों साहित्य के प्रति उसकी प्रतिक्रिया अधिका-धिक पूर्ण तथा बलवती होती चली जाती है, स्त्रौर ज्यों ज्यों उसका साहित्यपरिशीलन बढता जाता है, त्यों त्यों साहित्य के प्रति उसका अनुराग भी द्विगुणित होता चला जाता है।

श्रीर यद्यपि हम श्राज श्राशाभंगों के वर्तमान नास्तिक युग में जी रहे हैं, तथापि रसिक पाठक के संमुख, चाहे वह स्मालोचक का श्रवने सिद्धांतों तथा नियमों को किसी फलक पर करकीर्ण हुत्रा न भी देख सके, जीवन की गरिमा का एक मांपदंड विद्यमान है, जिसे वह श्रपनो हिंडुयों में श्रविचल तथा श्रपरिवर्तनीय रूप से संनिहित हुश्रा श्रनुभव करता है। अपनी आँखों के समुख भग्न होने वाले मंतव्यों के बीच में, आर्थिक, सामाजिक तथा चारित्रिक आद्शों के गिरने की तड़ातड़ में, विज्ञान तथा व्यवसाय द्वारा द्विगुणित हुई मृगतृष्णा की ज्वाला में, राजनीति के घातक दावपेंचों में, तानाशाही के निरंकुश प्रसर में, विश्वदन, विभंग तथा विश्वेद के संक्रामक संकुल में, यह काम एक मनस्वी समालोचक ही का है कि वह व्याकुल समाज को जीवन का सरल, स्पष्ट तथा कल्याणकारी मार्ग प्रदर्शित करें।

ऐसा समालोचक घोषित कर सकता है कि राम और सीता के पावन चिरत की अव्ययता में उसका पूरा विश्वास है। शक्तंतला की प्रेमोच्छ्वसित सरल गरिमा में उसकी अटल आस्था है। उसकी दृष्टि में हैमलेट, प्रोमेथियस, एस्मड सदा से अक्षय वने रहेंगे। उसकी आस्था है रामायण, महाभारत और पैरेडाइज लाॉस्ट की गरिमा में, शकुतला तथा गेदर वी रोजवड्स की मस्मुणता में, म्रसागर की मार्मिक मधुरिमा में, भूपण और लाल के वीररस की लहरों मे, और रामचितमानम की सर्वतोमुखी एकतानता में। वह फह सकता है कि उसका विश्वास है शेक्सपीश्रर तथा टालस्टाट की विश्वजनीनता में, कविवर रवॉद की घनता तथा तत्त्वज्ञता में, शा की मानसिक निव्यांजता में, और वेल्स की मानसिक उत्सुकता में। वह घोषित कर सकता है कि उसकी श्रद्धा है चासर, कीलंडग,

टाल्स्टाय, बाल्मक और प्रेमचद की व्यापिनी तथा वेदनाशील सुस्थता में और शेक्सपीग्रर के कवित्व की गरिमा, प्रभुता और प्रमाव में।

यह विश्वास, यह आस्था और यह अभिनिवेश ऐसे है, जिनके समर्थन में रिसक समालोचक को कभी भी नतमस्तक नहीं होना पडता। चतुर समालोचक अतीत और वर्तमान दोनों ही पर व्यापक दृष्टि रखता हुआ इनको गितमान तथा वलवान बना सकता है। उसका ध्येय होना चाहिए, समवेदना के साथ साहित्य का व्याख्यान करना, यहाँ उसे कोध, ईर्घ्या, असूया तथा मत्सर का परित्याग करना होगा, अपनी परिधि में न उसे किसी का उपहास करना है और न किमी की अनुचित रूप से पीठ ठोकनी है। उसका प्रमुख कर्तव्य है साहित्य को समभना और उसे समवेदना के साथ समभना।

श्रालोचना के मर्भ का निदर्शन हो चुका, श्रव उसकी प्रक्रिया पर
कुछ विचार करना है। स्पिगर्न के श्रनुसार सफल
समालोचक को निम्नलिखित छः प्रश्नों का उत्तर
देना चाहिए—

- १. विवेच्य रचना के लेखक ने क्या करने का प्रनत्न किया है।
- २. उसने इसको किस प्रकार पूरा किया है ?
- ३. वह क्या व्यक्त करना चाहता है ?
- ४. उसने इसे किस प्रकार व्यक्त किया है ?
- ५ उसकी रचना का मुझ (समालोचक) पर क्या प्रभाव पड़ा है ?
- ६. मैं (समालोचक) उस अकन को किस प्रकार व्यक्त कर सकता हूँ ?

ध्यान रहे, ऊपर लिखी प्रश्नाविल में वैयक्तिक प्रतिक्रिया को पहला स्थान न देकर पांचवे नंबर पर रखा गया है। क्रोंस के अनुसार आज समालोचना में वैयक्तिक प्रतिवचन का यही स्थान है।

प्रोफेसर भिडल्टन मरे समालोचना की तुलनात्मक प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लिखते है—

सव से पहले एक समालोचक को अपनी समालोच्य रचना के अशेष प्रभाव को, अर्थात् उसकी विशिष्ट अपूर्वता को व्यक्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरे, पीछे की ओर चल कर, उसे इस प्रकाशन को अनिवार्य वनाने वाली अनुमृति के अपूर्व गुण का निरूपण करना चाहिए। तीसरे, उस अनुमृति के निर्धारक कारणों को प्रतिष्ठित करना चाहिए। चौथे, उसे उन उपायों का विश्लेपण करना चाहिए, जिनके द्वारा इस अनुभृति का अभिव्यजन किया गया है (इसी को हम दूसरे शब्दों में रचनाशैली आदि का परीच्रण करना कहते हैं।) धाँचवें, उसे उस रचना के किसी संदीपक उद्धरण का, अर्थात् ऐसे उद्धरण का, जिसमं, लेखक की अनुभृति जममगा उठी हो, ध्यान से परीच्रण करना चाहिए। समालोचना के पाँचवें अवस्थान में समालोचक फिर पहले अवस्थान पर जा पहुँचता है; भेद इतना होता है कि इस अवस्थान में सगत सामग्री को कम देकर उसे पाठक के समुख रख दिया जाता है।

किंतु समालोचक शब्द का एक दूसरा अर्थ इससे भी कही अधिक व्यापक है। इसके अनुसार समालोचक एकमात्र उसे ही नहीं कहते, जो किसी एक कविता अथवा कवितावित पर अपनी संमित प्रकट करे। बहुधा हमे किसी एक लेखक की उसकी समिष्ट के रूप मे आलोचना करनी होती है। तब हम यह पूछना होगा कि क्या समालोचक के पास तद्पेक्ति दृष्टिकोगा विद्यमान है। क्योंकि उत्कृष्ट त्रालोचना का महत्त्व समालोचक की संमितिविशेष में नहीं, त्रिपितु उसके दृष्टिकोण की उचितता में होता हैं। इस उचित दृष्टिकोण को उन समालोचकों में दृ ढना वृथा है, जो साहित्य को तुला के वृद्धों से तोलते हैं। सच्चा समालोचक वह है, जो साहित्य को एक संस्था न समझ उसे सजीव शिक्त समझना हो, उसे जीवित मानव के उपयोग को विकासमयी वस्तु मानता हो।

समालोचक में राग और ज्ञान दोनों ही का होना आवश्यक
है। उसे साहित्य की प्रचलित समस्याओं में पारगत
समालोचक के
लिए अपेचित
तत्व
होना चाहिए। यद्यि केवल ज्ञान अथवा तीन्न से

समस्यात्रां के विवृत करने मे व्यापृत करने वाला होना चाहिए। यद्यिप केवल ज्ञान अथवा तीत्र से तीत्र स्पृति भी यदि उनके साथ समालोचना के अन्य उपकरण न जुड़े हों तो निर्ध्यक है, तथापि समालोचना के अन्य उपकरणों के साथ मिला हुआ ज्ञान समालोचक को पारस्परिक विरोध तथा विसवादिता जैसे दोषों से बचा देता है। इतिहास के किसी एक गुग मे प्रवीणता लाभ करके भी समालोचक इतिहास के अन्य गुगों से सुतरां अपरिचित रह सकता है। आदर्श समालोचक का कर्तव्य है कि वह सभी गुगों से परिचय प्राप्त करे और साथ ही समालोच्य गुग में पूरी पूरी प्रवीणता उपलब्ध करे। उस गुगविशेष मे प्राप्त की गई प्रवीणता से उसे उन सब धार्मिक, सामाजिक, तथा राजनीतिक परिस्थितियों का परिज्ञान हो जायगा, जिनकी समष्टि में से उसकी उस समालोच्य रचना का आविर्भाव हुआ है।

समालोचक के वे दो प्रधान उपकरण, अर्थात् विश्लेषण और 🕜 तुलना, रुचि (taste) के विना निरर्थक से है। रुचि प्रकाशन के ् लिए सत्यवृत्ति तथा साहस श्रपेत्तित हैं; क्योंकि एक न्यायप्रिय समालोचक को अपने समसामयिक रीतिरिवाजों तथा वेशभूषाओं पर ध्यान न देते हुए अपने विचार प्रकट करने हैं। उसे, चाहे उसका समालोच्य लेखक कितना भी महान् क्यों न हो—उसके उन बिंदुओं को देखना और प्रकाशित करना है, जो किसी लेखक को महान् से अच्छे मे परिवर्तित कर देते हैं।

सन्चे समालोचक में जोप (gusto) होना अपेक्षित है। उसमें अपनी प्रसन्नता तथा अनुराग को दूसरों पर संक्रमित करने की चमता होनी चाहिए। उसकी ती च्याता सक्रामक होनी चाहिए। इस चाहते हैं कि वह हमें अपने उत्साह और विरक्ति दोनों में समिलित करे। समालोचना की शैली मधुमती होनी चाहिए और उस से पाठक को आनंद मिलना चाहिए। ममालोचक जितने ही अच्छे प्रकार से अपनी कला को प्रकाशित करता है, उतने ही अधिक चाव से हम उसकी रचना के पृष्ठों को उलटते हैं।

हम अपेक्षा करते हैं एक समालोचक से-समालोचना के

समालोचना के की; इस शरीर को प्रकाश तथा पुष्टि प्रदान करने की लिए स्फुटता और सुनिश्चितता की; उसे अनुप्राणित करने के लिए उत्साह को; और इन सब को उसमें एकतान्वित करने और उसके स्वाद को दूसरों तक पहुँचाने के लिए वर्चस्वी व्यक्तित्व की। इन उपकरणों का किसी एक समालोचक में एक साथ मिलना दुर्लभ होता है। कितपय आचार्य तो समालोचकों से इससे भी कहीं अधिक आशा करते हैं। इस प्रसंग में हे लेकि का कथन है कि समालोचना के महत्त्वशाली दो ही वर्ग हो मकते हैं, पहले वर्ग में पाठक के मार्ग में उसके मार्गप्रदर्शन के लिए के निदर्शनचिह्न लगाए जाते हैं; कठिन धाटियों में उसका हाथ पकड़

कर उसे सहारा दिया जाता है स्त्रीर उसे समभाया जाता है कि यह यात्रा करने योग्य है अथवा नहीं। समालोचना का दूसरा; अर्थात् विधायक प्रकार, अन्य विधाय रचनाओं की भाँति दुर्घट है। जब कोई समालोचक किसी लेखक का परिशोलन कर चुका होता है, पर्याप्त समय तक उसके साथ उसी की चित्तवृत्तियों में लीन रह चुका होता है, उससे अतिसिक्त हो चुका होता है, तब उन दोनों में एक प्रकार की सजातीयता उत्पन्न हो जाती है, जिससे कि आचार्य की कुछ शक्ति शिष्य पर सक्रमित हो जाती है। एलिस मेनल ने समालोचक के गुणों की एक लबी-चौडी सूची तैयार करके अत में उसके लिए ये बाते बांछनीय बताई है; सुनिश्चितता—और उसके असाधारण सहचर, स्वातच्य, उत्प्तुति, उदात्तता, उत्साह, अवकाश-वोध, सामीप्यबोध, आत्मिक अनुभूति के लिए सनद्धता; और एकांतवासी पाठक की अशेष गभीरता तथा व्यवसाय।

हाल ही हमारा ध्यान साहित्य के सामाजिक समन्वय
(implication) की श्रोर श्राकृष्ट हुश्रा है। प्रो॰
समालोचना के
हर्वर्ट रीड ने कहा है कि सच्ची साहित्यिक
समालोचना वह है जो कला के उत्पाद्य का
पादुर्भाव, व्यक्ति के मनोविज्ञान और समाज के
आर्थिक संस्थान में हूँ ढती हो। इस उक्ति का मूल हमे उस विश्वास

में निहित हुआ प्रतीत होता है, जिसके अनुसार साहित्य मनुप्यों के जीवन का एक यथार्थ अंग है। समालोचना के इस नवीन सिद्धांत के अनुसार हाल ही में अंग्रेजी साहित्य का एक इतिहास, वहां के समाज को ध्यान में रख कर लिखा गया है। इस प्रणाली में सब से बड़ा दोष यह है कि इसमें लेखकों को समाज के ऐतिहासिको द्वारा गढ़े गए, ढाचे में बलात कहीं न कहीं ठोका जाता है और उनकी रचनाओं के वे भाग, जिनका अपने समसामयिक समाज के साथ कोई सवंध

नहीं होता, श्रनालोचित रह जाते हैं। इस प्रवृत्ति की पराकोटि से हम यही परिगाम निकाल सकते हैं कि साहित्य श्रीर उसके समालोचक दोनों को सदा इस बान का ध्यान रखना चाहिए कि उनका समाज के माथ गहरा संबंध हैं।

हो सकता है कि हमें आदर्श आलोचक के कभी दर्शन ही नहीं; यह
हम समालोचक
का आदर करना
चाहिए

स्तिहंध नहीं होना चाहिए कि आलोचकों ने हमारे

जपर उपकार किए हैं, श्रोर उनकी रचनाश्रों का भी श्रपना एक विशेप महत्त्व हैं। हमें उन्हें चेकोव के इस कटान से कि समालोचक तो घोड़ें की वह मक्खी हैं; जो उसे हल चलाने से रोकती हैं श्रोर छिवेलियम के इस श्रान्तेप से कि स्मरण रखों समालोचक के लिए कभी किसी ने कोई स्मारक नहीं खड़ा किया वचाना चाहिए। वर्तमान युग के समालोचक को स्मारक की श्रावश्यकता नहीं हैं, श्रोर कौन जानता है कि भविष्य में मानवसमाज उसे कितने श्राद्र की दृष्टि से देखेगा।

समालोचना पर लिखने वाले आचार्यों ने समालोच्य सामग्री और समालोचनाप्रणाली के अनुसार उसके अनेक वर्ग किए हैं; हम यहाँ उनमे न पडकर सद्तेष मे पाश्चात्य तथा भारतीय आलोचना का दिन्दर्शन करेंगे।

पश्चिम का सर्वप्रथम साहित्याचार्य प्लेटो है। उसने साहित्य का
साहित्यक दृष्टि से अध्ययन करते हुए कला और
प्रिचमी
सत्य का अटूट संवय दृशीया है। उसके मत में
काव्य द्वारा जो कुछ प्रतिपादित अथवा अभिव्यक्त
रिया जाय वह सत्य होना चाहिए; अपने आधारभूत प्राकृतिक सत्य

से मेल खाता हुआ होना वाहिए। इस प्रकार सत्य के निश्चित आदर्श को सामने रख कर कला और काव्य की परीक्षा करने चाले प्लेटो को यथार्थवाद पर जोर देने वाली समालोचनापद्धति को हम आदर्शवादी कह सकते हैं।

ं लोटो के शिष्य अरस्त् ने अपने गुरु के यथार्थवाद को स्वीकार किया; कितु जहाँ प्लेटो ने काव्य को सत्य की प्रतिमूर्ति माना था, वहाँ अरस्त् ने उसे अनुकरण मानते हुए कला तथा विज्ञान का भेद वता कर काव्यमाहित्य और मामान्यसाहित्य में भेद निदर्शित किया।

ईसा को तीसरी 'शताब्दी लागीनस (Longinus) नाम का प्रख्यात विवेचक हुआ, जिसने दि सब्लोइम नाम के प्रसिद्ध प्रवेध में काव्य तथा कला पर अच्छा विवेचनं किया।

श्रवीचीन काल में एडिसन ने श्रालोचना के चेत्र में कल्पना का सूत्रपात करके, मनोविज्ञान के श्राधार पर कल्पना श्रीर कल्पनाजन्य सुख का वर्णने किया। "इस प्रकार इस काल में सत्य, सुषमा श्रीर कल्पना के श्राधार पर श्रालोचना के तीन तत्त्व स्थिर हुए वस्तु, रीति, श्रीर सुखानुमव कराने की योग्यता।"

साहित्यिक इतिहास के कितपय युग त्रादर्श समालोचना के लिए त्रोत्साहक सिद्ध होते हैं। एलिमानेथ के समय में समालोचकों के समुख समालोचना का परिछिन्न मापदंड उपस्थित न था, त्रीर उन्हें त्रापने देशवासियों की रचनात्रों का विवरण श्रीक तथा लैटिन माहित्य के नियमों के अनुसार करना पड़ता था। सत्रहवीं शताब्दी के इंगलैंड में यह त्रावाज उठी कि इंगलैंड का त्रापना साहित्य फरांसीसी साहित्य से नीची श्रेणी का है। द्रायडन ने इस त्राचेप का प्रत्याख्यान करते हुए त्रापने देशवासियों को त्रापनी मातृभाषा की सेवा में दत्तचित्त किया। त्रायहवीं सदी में नियमानुसारिता—त्रार्थान्

साहित्यशास्त्र के नियमों पर चलने की परिपाटी पर बल दिया गया। इस सदी के श्रंतिम भाग में भी हम रेनल्ड्स (Reynolds) को नियमो की पूजा करते हुए देखते हैं। उसके अनुमार एक कलाकार का सब से बड़ा गुण महाकवियों के पद्चिह्नों पर चलना है। उन्नीसवीं सदी के प्रथमार्थ में राजनीतिक दृष्टिकोण ने समालोचना के विकास में बाधा डाली । दि एडिनवरा रिन्यू, दि कार्टर्जी श्रौर ब्लेकवुड्स मे प्रकाशित होने वाली समालोचना का दृष्टिकोगा लेखक के राजनीतिक दृष्टिकोगा से संबद्ध रहता था, और बहुधा अच्छे से अच्छे लेखकों को उनके वैयक्तिक राजनीतिक दृष्टिकोण के कारण द्रतकार दिया जाता था। इस युग में जैके (Jeffrey) ने समालोचना दोत्र में अच्छी ख्याति प्राप्त की। मैकाले ने वताया कि समालोचना के परिशीलन में भी रसानुभव हो सकता है; इसके अनुशीलन में भी उत्तेजना तथा उद्दीपन हो सकते है । ग्रार्नल्ड ने सामान्य कोटि की रचनाओं का पराभव करके लेखकों को उत्कृष्ट रचनाओं की स्रोर अवसर किया। कार्लाइल ने प्राम्यता तथा परिसीमितता का प्रत्याख्यान करते हुए अपने युग के कवियों को जर्मन साहित्य का अनुशीलन करने को ऋोर प्रवृत्त किया।

वीसवीं सदी के साथ हमारे संमुख फिर वही प्राचीन समस्या आतो है, और हम विधायी अंगीकार (constructive acceptance)— जो कि निर्माण करने वाले कलाकारों का राजपथ हैं—और क्रांति, जिस पर साहसी मार्गप्रदर्शक चलते आए हैं, इन दोनों सिद्धांतों में से किसे ग्रहण करें और किसे छोड़े इस दुविधा में फैंस जाते हैं। प्रजातत्रवाद से प्रमृत हुई प्रचुर साचरता के ग्रुग ने, देश के नगर नगर, आम प्राम और कोने-कोने में वसने वाले पितपित्नयों के अवकाश के समय को प्रनायास गुजारने के उद्देश्य से पुस्तकों को इतनी विपुल

सख्या में जन्म दिया है कि जिसका वर्णन करना कठिन है। इसकें साथ ही इन पुस्तकों के ढेरों में से प्राह्म पुस्तकों को चुनने के प्रधान उपकरण समालोचनासाहित्य को, श्रीर समाचारपत्र तथा पत्रिकाश्रों में प्रकाशित होने वाली समालोचनाश्रों को भी यथेष्ट प्रगति मिली, किंतु दु:ख है कि श्रव्यवस्था तथा श्रस्तव्यस्तता के वर्तमान युग में, जब कि उत्कृष्ट कोटि के समालोचनासाहित्य की सब से श्रिधिक श्रावश्यकता थी, उसका बहुत ही न्यून मात्रा में विकास हो पाया है।

श्रंग्रेजी समालोचनाचेत्र में चॉसर, सिडने, वेन जॉसन्न, ड्रायडन, पोन, एडीसन, जॉहसन, हैंभालिट, लैंब, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, कीट्स, श्रानिल्ड, हार्डी, गाल्जवर्दी, ईिलयट, रीड, श्रोर श्रॉडन के नाम समर्गीय हैं।

जिस प्रकार हमने संचेप मे पाश्चात्य समालोचना का सिहावलोकन किया है, उसी प्रकार भारतीय समालोचना पर
भारतीय समालोचनाशास्त्र भी एक दृष्टि दौडानी है । भामह के काव्यालकार,
दृडी के काव्यादश, मम्मट के काव्यप्रकाश, ग्रानदवर्धन
के ध्वन्यालोक, विश्वनाथ के साहित्यदर्पण और राजशेखर के काव्यमीमासा
आदि प्रथों को सभी जानते है, और यह कहने की आवश्यकता नहीं
कि भारतीय आचार्यों ने शब्द, अर्थ और रम की जितने विस्तार
और जितनी गहनता के साथ विवेचना की है, उतनी अन्य किसी भी
देश के आचार्यों ने नहीं की। पाश्चात्य समालोचकों के सभी सिद्धांत
किसी न किसी रूप मे हमारे आचार्यों ने यूरोपीय समालोचको से
कहीं पहले बता दिए हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी उत्कट विवेचनाशिक्त के द्वारा समालोचना को काव्यचेत्र से ऊपर उभार विज्ञान
और दर्शन की परिधि मे पहुँचा दिया है।

कहना न होगा कि जिस प्रकार अन्य श्रंगों मे, उसी प्रकार

समालोचना में भी, हिदी सांहित्य संस्कृत साहित्य का अनुगामी रहा है; और जिस प्रकार रस तथा अलंकार आदि काञ्योपकरणों पर हमें संस्कृत में अगिणत प्रंथ मिलते हैं, इसी प्रकार हिदी साहित्य में भी इन पर प्रचुर विचार किया गया है। हिंदी समालोचना के इस पटल को छोड़ हम उसे चार भागों में विभक्त कर सकते हैं: इतिहास, जुलना, भूमिका, और परिचय। हिदी साहित्य के कतिपय इतिहास लिखे जा चुके हैं। कतिपय कवियों का तुलनात्मक आलोचन भी हो चुका है। प्राचीन तथा नवीन कित्यों की भूमिकाएँ लिखी गई है, और पत्रपत्रिकाओं में परिचय के रूप में छोटी मोटी आलोचनाएँ प्रकाशित होती रहती है। किंतु अभी दो आवश्यक अंग अक्रूते पड़े हैं: किंवयों की सर्वागीण समालोचना और आलोचना-शास्त्र का निर्धारित रूप । दोनों ही चेत्रों में यक हो रहा है, किंतु अभी उन्लेख योग्य कार्य नहीं हो पाया है।

## पद्य+गद्य: दश्यकाव्य-नाटक

साहित्य का निरूपण करते हुए हम ने उसे दो विधाओं में विभक्त किया था: एक श्रव्य और दूसरा दृश्य। श्रव्य काव्य का वर्णन हो चुका; प्रस्तुत प्रकरण में दृश्य काव्य, अर्थात् नाटक का विवेचन किया जायगा।

उपन्यास के प्रकरण में हम उन सभी तत्त्वों पर विचार कर आए हैं जो उपन्यास के समान नाटक के निर्माण में भी उपकरण बनते हैं, जैसे—कथावस्तु, चित्रचित्रण, कथोपकथन, देशकाल और जीवन का व्याख्यान। किंतु इन तत्त्वों के समान होने पर भी नाट-कीय कलाकार को कार्यपरिस्थित उपन्यासकार की परिन्थित से सुतरां भिन्न प्रकार की होती हैं, और इसी कारण दोनों अपनी अपनी अर्थ-सामग्री को भिन्न भिन्न प्रकार से उपयोग में लाते हैं। फलतः कला की दृष्टि से उपन्यास तथा नाटक में मौलिक भेंद हैं, यह मौलिक भेंद ही हमारे वर्तमान विवेचन का मूलाधार है।

नाटक के विषय में यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि वे वाते, जिन्हें हम नाटकीय विधान के मिद्धांत अथवा नाटकीय कला के नियमों के नाम से पुकारते हैं, नाटक की उन आवश्यकताओं तथा अपेचाओं से उत्पन्न होते हैं, जो एक नाटक के लिए, उसकी अपनी सत्ता के कारण, आवश्यक वन जाते हैं। हम जानते हैं कि प्राचीन महाकाव्य सुनाने के लिए रचा गया था, और आधुनिक उपन्यास का उद्देश्य पढना है, जब कि एक नाटक का लक्ष्य कथानक की घटनाओं को विकसाने वाले व्यक्तियों के प्रतिनिधीभृत पात्रों के

द्वारा श्रिमनय करना है। इसी कारण जब कि महाकाव्य और उप-न्यास की मौलिक वृत्ति वर्णन करना है, नाटक का काम अभिनय और कथोपकथन के द्वारा अनुकरण करना है; श्रीर श्रनुकरण की इस वृत्ति के लिए श्रनिवार्यक्रपेण श्रावर्श्यक होने वाले तत्त्वों पर ध्यान देते हुए ही नाटक के तत्त्वों पर विचार करना लाभदायक होगा।

कहना न होगा कि उपन्यास तथा नाटक के मध्य दीखने वाले प्रमुख भेद को सिद्धांत की दृष्टि से कूत लेने पर भी उसका रुपष्ट रूप से पहचानना दुष्कर है; इस लिये इस विषय में यहा किचित् विस्तार में जाना आव- र्यक प्रतीत होता है।

उपन्यास अपने आपे मे परिपूर्ण होता है, अर्थात् एक उपन्यास-कार ऋपनी परिधि में उन सब बातों का समावेश करता है, जिन्हे वह अपनी कथनीय वम्तु को विकसाने के लिए आवश्यक समभता है। दूसरी ओर एक नाटक—जैसा कि यह मुद्रित होकर हमारे संमुख त्राता है श्रौर जिस रूप में हम इसे पढ़ते हैं-उपन्यास के समान अपने आपे से परिपूर्ण नहीं होता। पद पद पर इसे उन बाह्य संकेतों की श्रपेचा रहती हैं, जो मुद्रित रचना मे नही श्राने पाते। वस्तुतः ज़िस नाटक को हम पुम्तक के रूप में पढते हैं वह तो कथानक की रूपरेखामात्र है, त्र्यर्थात् यह उभ वस्तु का कचा खाका है, जिसे हमने पात्रों के क्रियाकलाप द्वारा श्रभी भरना है, यह तो रंगमंच पर दिखाए जाने वाले अभिनय की—जिसके उचित विधान पर नाटकीय कला-कार की सफलता निर्भर हैं -एक साहित्यिक अथवा लेखात्मक संकेत-वारा है। फल्लतः नाटक के पढने में हमें बहुत सी श्रसुविधाओं तथा न्यूनताओं का सामना करना पडता है; क्योंकि हम पर होने वाले नाटकीय प्रभाव का अधिकांश, हमारी कल्पना के प्रति की जाने वाली

उन अपीलों के, उन वर्णनों के, उन व्याख्यानों तथा वैयक्तिक टीकाओं के अभाव मे-जिनके द्वारा हम पात्रों को समभते श्रौर उनके ध्येयों तथा उनके क्रियाकलाप के चारित्रिक महत्त्व को पहचानते हैं-नष्ट हो जाता है। इसी कारण साहित्य के रूप मे एक नाटक का समम्भना हमारे लिए उपन्यास को समभने की अपेचा कही अधिक दु:साध्य हो जाता है। नाटक को पढते समय हमे उन सब बाह्य परिस्थितियों की- जिनमे नाटक का आत्मा सपुटित रहता है-अपनी ओर से ऊहा करनी पड़ती है; वास्तिवक अभिनय की कला को भी हम अपनी श्रोर से पूरा करते हैं। सद्देप में विस्तार की उन सभी बातों को, जिन्हें हम रगशाला में बैठ पात्रों को अपनी आखों के आगे काम करता हुआ देख कर सहज ही हृद्दत कर लेते हैं, नाटक को पुस्तक के रूप मे पढते समय अपना ओर से पूरा करते हैं। फलत: नाटकोय रचना को पढ़ते समय हमारी कल्पना इतनी तीव्र होनी चाहिए कि ज्यों ज्यों हम नाटक को पढते जायँ त्यों त्यो उसके भिन्न भिन्न दृश्य हमारी आखों के सामने इस प्रकार उघड़ते चले जायँ, मानो हम उन्हे नाटक मे बैठे देख रहे हों। सामान्यतया, कालिदास ऋौर शेक्सपीऋर के नाटको को पढ़ते समय-जिन्हे हम आज रंगमंच पर खेलने आदि के अभिप्राय से लिखे गए न समभ विशुद्ध साहित्य, अर्थात् कविता श्रादि के रूप में मानने लगे हैं—हम इस प्रकार की अत्यंत आवश्यक नाटकीय बातों को भूल जाते हैं। फलतः इस वात पर वल देना अभीष्ट प्रतीत होता है कि किसी भी नाटक के अनुशीलन के समय हमे उसके लिए अनिवार्यस्पेगा आवश्यक होने वाली नाटकीय परिस्थितियों को अपने समुख लाने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे कि नाटकीय रचना को पढते हुए भी हम उसमें रंगमंचीय श्रभिनय का आनंद ले सके। क्योंकि नाटक को लिखने का प्रमुख लक्ष्य ही अभिनय के

## द्वारा प्रेक्षकों का चित्तरंजन करना है।

कहना न होगा कि साहित्य की अन्य विधाओं के समान नाटक भी जीवन का ज्याख्यान करता है; ख्रौर इस काम के लिए वह भी उपन्यास के समान कथावस्तु, चरित्रचित्रण, कथोपकथन आदि तत्त्वों पर खड़ा होता है। कितु अपनी कथावस्तु के उत्थान मे एक नाटककार को उपन्यासकार की अपेद्या कहीं अधिक काठनाइयो का सामना करना पडता है। उपन्यासकार अपनी रचना को, जितना चाहे, विस्तृत वना सकता है और उसी के अनुरूप वह अपनी रचना मे, जितनी चाहे, सामग्री भी एकत्र कर सकता है। कितु इन दोनों ही वातों में नाटककार के ऊपर श्रानेक प्रतिरोध है। हम जानते है कि उपन्यास एक ही बैठक में पढ़ने के उद्देश्य से नही लिखा जाता. इसे पढना प्रारभ करके हम वीच मे उठा कर रख सकते है और अपनी रुचि और सुविधा के अनुसार जहां से इसे छोडा था, वहां से फिर त्र्यारभ कर सकते हैं। इसका पढना कई दिनों श्रीर कई सप्ताहों तक चल सकता है। उपन्यास की प्रमुख विशेषता ही यह है कि इसकी कथनीय वस्तु में हमारी रुचि ऐसी बनी रहे कि हम इसे जब चाहें पढ़ हैं। दूसरी श्रोर, श्ररस्त् के अनुसार एक नाटक को एक ही दैठक मे समाप्त हो जाना चाहिए; श्रौर क्योंकि शेचकों की सहन-शक्ति को एक सीमा है, और किसी निश्चित सीमा तक पहुँचे जाने पर अच्छे से अच्छे दृश्यों को देखने से भी प्रेचको का मन ऊव जाना /स्वामाविक है, इसलिए नाटक में उसकी दर्शनीय वस्तु का संक्षिप्त होना सव से अधिक आवश्यक है। श्रीर इसी कारण एक उपन्यास-कार की अपेचा नाटककार को कहीं श्रधिक संकुचित परिधि मे काम करना पडता है; स्रौर इसी उद्देश्य से उसे स्रपनी सामग्री को काट-छांट कर नपी-तुली बनाना होता हैं उसमें से उन सब बम्तुओं को, जिनके

विना उसका काम चल सकता है, निकाल देना पडता है, स्त्रीर स्त्रपनी रचना में एकमात्र उन्हीं महत्त्वशाली घटनात्रों तथा परिस्थितियों को अपनाना होता है, जिनके समावेश के विना उसकी कथा श्रागे सरक ही नहीं सकती। इन्ही बातों को ध्यान मे रखते हुए अरस्त् ने कहा था कि एक नाटककार को अपनी दुःखांतकथा महाकाव्य के प्रसार मे नहीं कहना चाहिए, अर्थात् उसे अपनी रचना का विषय ऐसी कथा को नहीं वनाना चाहिए, जिसके गर्भ में त्रानेक कथात्रों का श्राना स्वाभाविक हो, जैसा कि रामायण, महाभारत, इलियड श्रीर श्रोडेसी की कथाएं। श्रोर यही बात लागू होती है किसी बड़े उपन्यास के वस्तुतत्त्व परः; क्योंकि एक महाकाव्य के समान विशाल उपन्यास की कथा को भी सफलता के साथ नाटक के रूप म नहीं वदला जा सकता। इस में संदेह नहीं कि इस सच्चेप श्रीर सकोच की उपलब्धि में एक नाटककार को रगमंच से सबध रखने वाली भाति भांति की परिभाषात्रों से पर्याप्त सहायता मिलती है, क्यों कि वे बहुत सी वाते, जिनका एक उपन्यासकार को वर्णन करना पड़ता है, नाटक में ऐति-हासिक परिज्ञान पर छोड दी जाती है, जब कि रंगमंच का श्रपना विशेष प्रकार का विधान नाट्यकार को वागात्मक वर्णन की आवश्य-कता से किसी सीमा तक मुक्त कर देता है। किंतु इस संकुचित परिधि में काम करते हुए भी अपनी कथनीय वस्तु को स्पष्टता के नाथ व्यक्त करने की आवश्यकता एक नाटककार की निर्माणशक्ति पर भारी द्वाव डालती है, श्रौर उसकी उपपाद्य वस्तु के इसी महत्त्वशाली पटल पर हमे सब से पहले विचार करना है।

नाटकीय विश्लेषण से ज्ञात होता है कि जहां एक उपन्यासकार, प्रसग प्रसंग पर उठने वाली छोटी-वडी सभी वातो को अपनी रचना में स्थान देता हुआ विस्तार के अपनी कहानी कहता है, वहां प्रवीण नाटककार गौग वातों को नाटक में अंगने वाले उन दृश्यों द्वारा दिखाया करता है, जो बहुधा कथा की कड़ियों को जोड़ने का काम करते हैं। किंतु इस विषय में भी रंगमच की रूपरेखा में परिवर्तन हो जाने के कारण प्राचीन नाटकों तथा नवीन नाटकों में भारी भेद आ गया है। और जब हम इस दृष्टि से शेक्सपीअर तथा इब्धन के नाटकों का सामुख्य करते है तब हमें इब्धन की अपेचा शेक्सपीअर का कथन-प्रकार बहुत कुछ महाकाव्यों के कथनप्रकार से मिलता दीख पड़ता है; क्योंकि महाकवियों के समान शेक्सपीअर भी बहुधा अपने कथावस्तु को गौग दृश्यों की परंपरा के मध्य में से आगे सरकाते हैं। कहना न होगा कि उनकी इस प्रक्रिया का मूल किसी सीमा तक उनके समसामयिक रंगमंच की खुनी स्वतंत्रता में है।

नाटकीय अभिनय का सार उसकी गतिशीक्षता में है। दूसरे शब्दों में नाटक का प्रमुख ध्येय है प्रेक्षकों के कथावस्तु को मन में प्रगति (progression) उत्पन्न करना। जनम देने वाला इसी लिए नाटक में गतिशून्य तत्त्वों को त्र्यावश्यकता तस्व से श्रिधिक स्थान नहीं दिया जाता। विद्वान मानते आये हैं कि इस गतिशोलता के लिए—और यही है नाटक का आत्मा—आवश्यक है कि यह उस विरोध अथवा विग्रह मे परिएत हो, जो नाटकीय अनुभृति का सर्वस्व है। इस वात मे किसी अंश तक अत्युक्ति है, क्योंकि स्वय चेखोव के नाटक ही इस वात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं कि नाटक के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि उसमे पराकोटि और परिणाम से अनुगत विरोध अथवा विग्रह श्रवश्य हो, जैंसा कि ग्रीक नाटकों मे पाया जाता है। किंतु, क्योंकि सभी प्रकार की आनंद्रद नाटकीय अनुभूति का आधार पार्त्रों का व्यापार में प्रदर्शन करना हैं, इसलिए हमारी समभ मे नाटक की

चत्पत्ति तव तक असंभव है, जब तक कि पात्रों का संबंध किसी प्रकार के ऐसे सकरण ( complication ) से न हो, जो अनिवायरूप से दो विरोधी व्यक्तियों, भावनात्र्यों, परिस्थितियों अथवा विचारों मे दीख पडने वाले प्रातीप्य में परिएात हो जाया करता है, जैसा कि स्रोथेलो स्रोर इयागो का, कभी यह विरोध चरित्र स्रोर परिस्थिति के मध्य दीख पडने वाले वैमुख्य के रूप मे प्रकट होता है, कभी एक ही पात्र में दीख पड़ने वाली दो विरोधी वृत्तियों के वैमुख्य के रूप में हमारे संमुख त्राता है, जैंसा मैकवेथ में; त्रौर कभी एक ही पात्र मं एकत्र हुई त्रानेक प्रतीपी वृत्तियों के वैमुख्य मे, जैसा कि हैमलेट में। यह वैमुख्य कभी इच्छा तथा ध्येय के मध्य दीख पड़ने वाले विरोध का ऋप धारण कर सकता है, कभी एक प्रकार के जीवन की दूसरे प्रकार के जीवन से होने वाली टक्कर में परिगात हो जाता है। कभी कुछ तथ्यों का दूसरे तथ्यों से, कभी तथ्यो का सिद्धातों से ऋौर कभी च्यात्मिक विभूति का यंत्रकला से विरोध भी देखा गया है।

दो विरोधी शिक्तयों के इस पारस्परिक विग्रह ही मे नाटकीय कथावस्तु की उत्पत्ति होती है, श्रीर इस कथावस्तु की वृत्ति— श्रीर यही है नाटक का सब से सारवान् स्वत्व—है परिस्थित के ऐसे संस्थान की ऊहा में, जिस में पकड़े जाने पर पात्रों की परीचा हो जाय, श्रीर उन परिस्थितियों के द्वारा, जिन में वे फँस गए हैं, उनका श्रपना श्रापा हमारे सामने फडक जाय। सफल नाटक के पात्र बहुधा बड़ी स्पष्टता तथा गहनता के साथ हमारे मन में घर कर लेते हैं, किंतु यह सब किस बात के श्राधार पर, एकमात्र उन घटनाश्रों तथा व्यापारों के श्राधार पर, जिन के वीच में नाटक ने उन्हें, उनके श्रपने श्रापे को विवृत करने के लिए, धसा दिया है। घटनाश्रों की यह परपरा ही पात्रों की उस श्रातमवत्ता तथा वृत्ति को उद्धाटित करती

है, जिसे हम चिरत्र इस नाम से पुकारा करते हैं और जो प्रत्येक पात्र की उस यथार्थता को बनाए रखती है, जिसमें कि एक नाट्यकार उसे संपुटित करना चाहता है। फलतः प्रत्येक पात्र नाटक में ठीक ऐसा ही उतरता है, जैसा कि नाट्यकार उसे अपनी रचना में उद्घावित करना चाहता है, जैसा कि वह नाटक कहाने वाली रचना में व्यापार करता है; और नाटक में दीख पड़ने वाले इसी तत्त्व के द्वारा हम उसके दूमरे तत्त्व, अर्थात् चरित्र-चित्रण पर आते है।

जहाँ कथावस्तु के प्रबंध को दृष्टि से नाटक और उपन्यास में वैधानिक भेद हैं, वहाँ चरित्र के प्रदर्शन की दृष्टि चरित्रचित्रण से इन दोनों में और भी बड़ा अंतर है।

कभी कभी लोग भ्रमवश यह मानने लगते हैं, कि, क्योंकि रंगमंच का संबध ऋनिवार्य रूप से वहुत कुछ व्यापार के साथ है, इसलिए चरित्रचित्रण का उसमे विशेष महत्त्व नहीं है। इसी विचार को मन मे रख कर श्राज बहुत से नाटक लिखे जा रहे है। किंतु स्मरण रहे, चरित्रचित्रण की जितनी विपुत्त महत्ता उपन्यास मे है उतनी ही नाटक में भी हैं। इसी बात को मन में रख कर हेनरी श्रार्थर जोंस ने लिखा है कि मेरे विचार में थियेटर में जाने वाले जनसामान्य की माँग एक नाटकलेखक से वही होगी, जो एक वच्चे की होती है, अर्थात् 'मुक्ते कहानी सुनाओ।" और यहाँ हम कथा का कथा के रूप में महत्त्व कम न बताते हुए यह कहेंगे कि नाटक में कथा घटना और परिस्थिति; जब तक कि इनका पात्र के माथ संबंध नहीं जुड़ता, किसी सीमा तक वृथा श्रोर निरर्थक रहती हैं। वस्तुत नाटक के ये सब उपकरण चरित्रचित्रण के ही रूपविशेष है। किसी भी नाटक के मौलिक महत्त्व का आधार उसमे निष्पन्न होने वाला चरित्रचित्रण है। इस सिद्धांत को हृद्गत करने के लिस्

हमें कालिदास द्वारा किया गया शकुतला का चित्रण ख्रौर शेक्सपी अर द्वारा किया गया उनके श्रानेक पात्रों का चित्रण देखना चाहिए। कोई भी वेदनाशील पाठक इस बात से सहमत नहीं होगा कि इन दोनो साहित्यिक महारथियों की नाटकीय जगत मे दीख पड़ने वाली अमरता का आधार उनकी रचनाओं की कथावस्तु है। वह बात, जिसने उनकी रचनात्रों को शाश्वत बनाया है, नर श्रौर नारियों का उनके द्वारा किया गया चरित्रचित्रण है। शकुतला की अमरता दुष्यत के द्वारा शक्कंतला के प्रत्याख्यान ऋौर उनके पुनर्मिलन मे नहीं, ऋपि तु कालिदास द्वारा खींचे गए शकुतला और दुष्यंत के सर्वोगपूर्ण चरित्र मे हैं। शेक्सपीय्रर के मैकवेथ नाटक की गरिमा लेडी मैकवेथ द्वारा किए गए नृशंस नरपात मे नही अपि तु शेक्सपी अर द्वारा ऊद्धाटित किए गए मैकवेथ के रोमहर्पण चरित्र में हैं। इसी प्रकार उनके रचे. मर्चेंट श्रॉफ बेनिस की रुचिरता उस नाटक मे घटने वाली घटनात्रों की परंपरा मे नहीं, श्रिप तु उन घटनाश्रों को जन्म देने वाले पात्रों की मनोज्ञता मे। एकमात्र कथांवस्तु की दृष्टि से विचार करने पर राक्सपीग्रर का हैमलेट नाटक ऐसा खूनी दुखांत अथवा "प्रतिक्रिया-नाटक" ठहरेगा, जो एलीभावीथन युग के इगलैंड की कठोर वृत्ति को भरपूर सहलाता था, किंतु शेक्षपीग्रर ने अपनी अलौकिक निर्माणकला द्वारा इसी रुधिराक्त सामग्री में से हैमलेट जैसे अभूतपूर्व नानामुखी नाटक की सृष्टि कर दी, श्रीर यह सब उसने संपन्न किया उस तत्त्व के आश्रय पर जिसे हम आजकल की भाषा मे मनोवैज्ञानिक तत्त्व के नाम से पुकारा करते हैं। और मार्मिक विश्लेपणा की दृष्टि से विचार करने पर सभी नाटकों की स्थायी महत्ता का आधार यह मनोवैज्ञानिक तत्त्व ही दीख पड़ेगा।

जिस प्रकार कथावस्तु के चेत्र मं उसी प्रकार चरित्रचित्रण्-

के चेत्र मे भी चतुर नाट्यकार को संचेप और -चरित्रचित्रण मे संकोच से काम लेना पड़ता है। त्रावश्यकता से सचेत्र अधिक विस्तार वाले उपन्यासों के प्रसार को न्यायसगत वताने के लिए हम कहा करते हैं कि उनके ध्येय के उचित प्रदर्शन तथा उनके भीतर संमिलित हुए पात्रों के अभिलिपित निदर्शन के लिए इतना अधिक विस्तार वांछनीय है। कितु एक नाट्यकार को अपने ध्येयप्रदर्शन तथा चरित्रचित्रण के लिए इने-गिने दृश्यों की परिधि में ही रहकर काम करना पडता हैं; श्रीर साथ ही उसे इन्हीं दृश्यों में अपनी कहानी को भी आगे सरकाना होता है। जब तक कि नाटक के ऋंगीभूत इस तथ्य की ऋोर पाठको का ध्यान विशेष प्रकार से आश्रष्ट नहीं किया जायगा वे इसकी सारवता को भलीभॉति नहीं समभ सकेगे। श्रौर इस उद्देश्य से यदि हम कालिदास अथवा शेक्सीग्रर की रचनात्रों मे से किसी एक का निर्दर्शन देकर इस तथ्य को स्पष्ट करे तो कुछ अप्रासंगिक न होगा। संयत क्रियानिद्र्शन की दृष्टि से कालिदास का शकुतला नाटक अलौकिक संपन्न हुआ है। साथ ही उसमे चरित्रचित्रण भी श्रत्यंत ही सचिप्त तथा गतिमान् वन पडा है। इसमे सदेह नहीं कि साहित्यिक दृष्टि से शकुंतला और दुष्यत दोनों ही का संघटन ऋतुपम सिद्ध हुआ है, तथापि वाजीगरी की वे चोटे, जिन के द्वारा कालिटास ने उनको घडा है, अंगुलियों पर गिनी जाने वाली है, पर जितनी है, है सचमुच वडे ही मारके की। नाटक के आरंभ में ही हम शक्कतला को एक निष्कलक सींदर्भ के लोक मे श्रवतीर्ण होती देखते है। वहाँ यह सरल श्रानंद के साथ श्रपनी सखियों तथा तरुलतात्रों से मिली-जुली है। उस स्वर्ग मे छिपे-छिपे पाप ने प्रवेश किया और वह सींदर्भ कीटव्ष्ट कुसुम की भाँति विशीर्ण और स्नस्त हो गया। इसके अनंतर लड्जा, संशय, दु'ख, विछेद और अनुताप

-आए और सब के अंत में स्फीततर, उन्नततर अमरावती मे चमा, प्रीति श्रीर शांति का श्रवतरण हुत्रा, बस, शकुंतला नाटक का सार चही है। कालिदास ने शक्कतला के चरित्र का जो वर्णन किया है वह श्रत्यत ही संचित्त, किंतु पराकोटि का मनोज्ञ तथा भावनासंवितत है। अरण्य की आर्जवपूर्ण मृगी की भॉति, तपोवन के निर्भरो की जलधारा के समान पंक के संपर्क मे रहने पर भी उन्होंने विना प्रयास ही शकुंतला को अपनी नैसर्गिक निर्व्याजता तथा स्वछता मे शोभायमान होते दिखा दिया है । अपने अनुपम रचनाकौशल से उन्होंने अपनी नायिका को लीला तथा संयम, स्वभाव तथा नियम च्चौर नदी तथा समुद्र के ठीक सगम पर खड़ा कर दिया है। उसके पिता ऋषि और माता अप्तरा है; व्रतसंग से उसका जन्म, और -तपोवन मे उसका भरगापोपण हुत्रा है । तपोवन एक ऐसा स्थान है जहाँ स्वभाव ख्रोर तपस्या, सौंदर्य ख्रोर संयम का संयोग हुआ है; वहाँ समाज का कृत्रिम विधिविधान नहीं; वहाँ धर्म के कटोर नियम विराजमान है। बंधन और अवंधन के संगम पर गतिशील होने ही से शकुंतला नाटक में एक अपूर्व विशेषता आ झलकी है। डसके सुख दु:ख, संयोग श्रीर वियोग, सभी कुछ इन्हीं दोनों के घातप्रतीघात है । कालिदास ने शकुनला को तपोवन का एक श्रंग बना कर उसके मर्म को बड़ी ही अपूर्वता से विदृत किया है। लता के साथ फूल का जो सबध है, वही सबंध तपोवन श्रोर शक्कंतला का बता कर उन्होंने शकु तला के सरल सीदर्य को कही अधिक मनोरम चना कर प्रस्तुत किया है। तपोवन, मृग, तापस सखिया, ऋषि, आश्रम का ऋजु क्रियाकलाप, इन सव के मध्य में विराजमान हुई तापस चाला और उसके मनमदिर में खिलने वाला प्रेमप्रसृन, प्रणयी के द्वारा उसका मर्दन, उस मर्दन में भी शक्ततला का धैर्य, इन मव वातों ने

शक्कंतला के चरित्र को इतना ऋघिक मनोज्ञ तथा मार्मिक बना कर हमारे समुख प्रस्तुत किया है कि कालिदास को उसके चरित्रचित्रण मे कोई बाह्य प्रयास करना ही नहीं पड़ा। उन्होंने व्यापार के कतिपय चमकते हुए बिंदु श्रों मे हो शकुनला के अशेष चरित्र को खचित करके रख दिया है; इस काम के लिए उन्हे अपनी जिह्वा से कुछ भी नहीं कहना पडा । जिस प्रकार कालिदास ने शकुतला को उसी प्रकार शेक्षवीत्रर ने मैकवेथ श्रीर उसकी मिंद्षी को अपनी लोकोत्तर प्रतिभा से सजीव वनाकर रंगमच पर ला रखा है । लेडी मैकबेथ के जिस चरित्र को विशद करने के लिए एक उपन्यासकार को अपनी रचना के पृष्ट के पृष्ट रंगने पड़ते उसी को उस लोकोत्तर कलाकार ने इने-गिने घातों से घड कर हमारे संमुख ला खड़ा किया है। इस दृष्टि से यदि हम उस नाटक के प्रथम अक का अनुशोलन करे तो हमे नायक-नायिका की भलाई और वुराई को ओर होने वाली सवल प्रवृत्तियों का ऋत्यंत ही परिपूर्ण निदर्शन दीख पड़ेगा । मैकवेथ का शरीरिक उत्साह, युद्धचेत्र मे उसका शौर्य, दूसरों का उसमे विश्वास, उसके त्रवरात्मा मे नीचता वा तांडव, उसका कल्पनाप्रवर्ण कित् ऋंघविश्वासी म्वभाव; लेडी मैकवेथ का समार्थ्य, उसका चारित्रिक उत्साह, ऋपने ध्येय में उसकी एकनिष्ठता, अपने पति पर उसका निर्णायक प्रभाव, इन सभी वातों की रूपरेखा हमारे समुख खिच जाती है, श्रौर हमें त्रानुभव होने लगता है कि हम इन दो टारुए व्यक्तियो के साथ सर्वात्मना ससर्ग मे आ चुके हैं। कितु आकार की दृष्टि से यह अंक कठिनता में ही २५ मुद्रित पृष्ठों का होगा और इसमें लेडी मैकवेथ २५ वार के लगभग वोलती हैं स्त्रीर मैकवेथ कोई छव्वीस वार। जब हम किसी नाटक का इस प्रकार विस्तार के साथ विश्लेपण करते हैं तब हमे उसके मार्मिक सौंदर्य का ज्ञान होता है श्रीर तभी हम

इस बात को श्रवगत करते हैं कि कालिदास और शेक्सपीश्रर की लोकोत्तर रचनाओं के बीज किन उपकरणों तथा उपायों मे सनिहित हैं।

कहना न होगा कि नाटकीय चरित्रचित्रण के लिए अनिवार्य रूप से अपेन्तित संन्तेप रूप तत्त्व के विद्यमान होने पर नाट्यकार का ध्यान पात्रों की उन वृत्तियों पर खचित होना स्वाभाविक है, जिन्हे वह मुख्य रूप से व्यक्त करना चाहता है। फलतः उपन्यास की अपेचा नाटक में कथोपकथन के प्रत्येक शब्द को कहीं अधिक सर्जीव वनाना पड़ता है; नाटक की समष्टि को ध्यान में रखते हुए नाटकीय श्रंगों का विवरण करना होता है, श्रौर इन सब बातों के लिए अनपेचिन वार्तालाप को त्याग देना होता है। इस नियम के श्रनुसार कि प्रत्येक पात्र का निदर्शन इतना परिपूर्ण होना चाहिए कि वह उन सभी बातों को पूरा करने में चम हो, जिनकी नाटकीय कथावस्तु को उससे अपेद्या है, यह बात स्वयमेव मान ली जाती है कि एक कलाकार को श्रपने नायक श्रथवा अन्य पात्रों की, केवल उन्हीं वातों को उभारना चाहिए, जो नाटकीय व्यापार पर प्रत्यन्त प्रभाव डालती हों, श्रीर इसी कारण, जिनका गुप्त रखना, श्रनुपयुक्त हो। श्रीर नाटकीय श्रिभिनय के लिए सब से अधिक आवश्यक संक्षेप रूप तत्त्व पर घ्यान देते हुए यह बात दीखती भी है सर्वीशेन समुचित । किंतु कभी कभी हम चतुर नाट्यकार को कथावस्तु की आवश्यकता तथा अना-वश्यकता पर ध्यान न देते हुए कंवल चरित्रचित्रण के लिए चरित्र-चित्रण करता हुआ पाते हैं। और जब हम इस दृष्टि से शेक्षपी अर के नाटकों का त्र्यनुशीलन करते हैं तब इमें उनके चरित्रचित्रण मे अनेक म्थलो पर यही वृत्ति काम करती दीख पडती है। उदाहरण के लिए

हैमलेट के चित्रण में ऐसी बहुत सी बाते आती है, जिनका कथावस्तु के साथ किसी प्रकार का भी प्रत्यच सर्वंघ नहीं है।

चतुर नाट्यकार को अपने चरित्रचित्रण में सद्तेप की भी अपेदां इस वात पर अधिक ध्यान देना चाहिए कि उसकी का अभाव प्रतिफलन न होने पावे। हम जानते हैं कि उपन्यास-

**हार स्वतंत्रता के साथ** ऋपने पात्रों के साथ मिल सकता है, वह उनका इच्छानुसार विश्लेषगा कर सकता है, वह उनके विचारों, भावनाओं तथा इच्डाओं को हमारे सामने रख सकता है, और अंत में उन सव पर अपना मत प्रकाशन कर सकता है; किंतु ये सभी बाते एक नाट्यकार के लिए निपिद्ध है। ऋपनी कला को निष्कलक बनाए रखने के उद्देश्व से उसे अपनी रचना से पृथक रहना पड़ता है; श्रीर इस वात में भी नाट्यकार की अपेद्या उपन्यासकार का ही हाथ ऊँचा रहता है, विशेषतया उन प्रसंगों में, जहां कि चरित्र में संकुलता हो श्रीर ध्येय तथा मनोवेगों के सूच्म रूपों का निदर्शन कराना हो । इस वात को ध्यान में रखते हुए जब हम उसके इस अतिरेक के साथ, व्यापार तथा अवकाश के चेत्र में प्राप्त हुई उसकी उस अनिरुद्ध स्वतंत्रता को मिला देते है, जिसे कभी कभी समालोचक उपन्यास के कलासवंधी दोपों के नाम से पुकारा करते है-अर्थात् उसकी विस्तृत परिधि, उसके संस्थान की अनियंत्रिता, स्वभावतः इसमें प्रतिफलित होने वाली उपन्यासकार की व्यक्तिता—तव हमे ज्ञात होता है कि चिरत्रचित्रण के चेत्र में एक उपन्यासकार को नाट्यकार की अपेचा किननी अधिक सुविधाए प्राप्त है।

'नाटक मे उसके रचयिता का व्यक्तित्व नहीं प्रतिफलित होना चाहिए' इस वात का यह आशय कदापि नहीं कि नाटक के मूल मे उसके रचियता का र्व्याक्तत्व सुतरां रहता ही नहीं है। ऐसा होने पर तो हम नाटक को साहित्य ही नहीं कह सकते; क्योंकि साहित्य का विवेचन करते समय हम कह आए है कि साहित्य कहाने याली प्रत्येक रचना में उसके रचयिता का व्यक्तित्व अवश्य निहित रहना चाहिए। व्यक्तित्वमुद्रण् के अभाव का आशय तो केवल यही है कि जिस प्रकार एक निवधलेखक, विपयिप्रधान कवि अथवा उपन्यासकार का श्रपने पाठकों के साथ तादात्म्य सर्वंध रहता है वैसा सवध एक नाट्यकार का अपने प्रेचकों के साथ नहीं रहता। वैसे तो साहित्य की दृष्टि से नाट्यकार की व्यक्तिता उसकी रचना के मूल मे श्रनिवार्यरूप से निहित रहती है, क्यों कि श्राखिरकार कहानी की ढू ढने श्रौर विकसाने वाला नाट्यकार स्वय है, कहानी के किस पच पर कितना और कैसा बल देना चाहिए इस बात का निर्धारक भी वह अपने आप है, कहानी के पात्रों को किस प्रकार कौन से व्यापार मे जोडना है, उन से क्या क्या और कैसे कैसे कराना है यह सब बाते उसकी अपनी वैयक्तिक रुचि पर निर्भर है, पात्रो का बनाना, उन्हें बुलवाना, उन्हें व्यापार में जोडना, उन्हें इष्ट या त्र्यनिष्ट रूप चरम परिणाम पर पहुँचाना भी उसका त्र्यपना काम है। इस प्रकार के व्यक्तित्वसनिधान के क्या क्या और कैसे कैसे परिगाम हो सकते है इस बात को देखना हो तो कालिदास, भवभूति, शेक्षपीत्रर, शॉ, ऋौर गालजवर्दा के नाटको की तुलना कीजिए। व्यक्ति-त्वसनिधान का परिगाम ऋौर भी व्यक्त रूप में देखना हो तो क।लिदास की शकुतला का शेक्सपीछर के टेम्पेस्ट नाटक से सामुख्य कीजिए। जहां दोनों आचार्यो की कला मे महदतर हैं, वहा जीवन के प्रति होने वाले उन दोनों के दृष्टिकोण में भी मौलिक भेट हैं। शकुतला नाटक की नायिका शक्कंतला है और टेग्पेस्ट की मिराडा।

-शक्ति और सवलता शक्ततला में भी है और टेम्पेस्ट में भी। किंतु टेम्पेस्ट में वल के द्वारा विजय है और शक्ततला में मंगल के द्वारा सिद्धि की अवाप्ति। टेम्पेस्ट में असम्पूर्णता में ही समाप्ति है: शकुंतला की समाप्ति सम्पूर्णता में हैं। टेम्पेस्ट की मिरांडा आर्जव तथा मधुरता की मूर्ति है, पर उस सरलता की प्रतिष्ठा अज्ञता और अनभिज्ञता के उपर निर्भर है। शकुंतला की सरलता अपराध में, दु:ख में, अभिज्ञता में, धैर्य में और समा में परिपक्ष है, वह गंभीर है और स्थायी है।

साहित्य की अन्य विधाओं के समान नाटक पर भी उसके लेखक की मुद्रा छपी रहनी स्वाभाविक है। नाट्यकार के द्वारा रचे गए जगत् की वृत्ति और उसका आकारप्रकार उसके रचयिता की वृत्ति और आकारप्रकार पर निर्भर है। नाट्यकार अपनी कला के उन्मेष के लिए छोटा सा, किंतु फडकता हुआ वायुमंडल प्रस्तुत कर सकता है जैसा कि चेखोब करता है; वह अपनी अर्थसामग्री पर एक प्रकार का दृष्टिकोण आरोपित करके अपने मूल्यामृल्य को ऑक सकता है, जैसा कि शॉ करते हैं; वह एकांततः शब्दसरिण द्वारा अपने संसार की रचना कर सकता है, जैसा कौबेब में दीख पडता है, वह एकमात्र मनोवैज्ञानिक तथ्यों के विश्लेषण में व्याप्टत रह सकता है जैसा कि इन्सन करते हैं; ऑर अंत में वह शेक्सपीयर के समान अपनी विश्व-मुखी प्रतिभा को नानामुख जगत् के भावभरित निदर्शन में भी व्याप्टत कर सकता है।

किंतु समरण रहे, नाट्यकार अपनी रचना में अपने व्यक्तित्व को उद्घोषित करने के लिए कदापि नहीं निकलता। अन्य कला-कारों की भॉति उसका लच्य भी अपने मन मे निहित हुई विशेष प्रकार की सामग्री को मूर्त रूप मे डालना होता है; अपनी कल्पना को भाषा की रूपरेखा में बाँच प्रेचकों के समुख रखना होता है; अपनी हर एक युग के अपने पृथक रहे हैं, प्रत्युत हर नाट्यकार के भी वे अपने निर्धारित ही रहे हैं, तथाति वेषभूषा आदि के द्वारा चरित्रचित्रण करना एक ऐसी प्रथा है, जिसे न तो नाट्यकार ही को भूलना चाहिए और न प्रेचक वर्ग को ही।

श्रांकारप्रकार से मिलता हुआ ही चरित्रचित्रण का दूसरा प्रकार वाणी हैं, जिसमें उच्चारण के साधन शरीर के अवयव वाणी द्वारा श्रीर उच्चिरत हुआ शब्दसमुदाय दोनों संमिलित हैं। श्रीर यद्यपि हमारे प्रतिदिन के व्यवहार में वाणी का महत्त्व श्रोता के श्रोत्रों की उत्कटता अथवा सामान्यता पर निर्भर है, तथापि रंगमच पर खड़े हो कर वोलने वाले पात्र की वाणी, उसकी गहनता, गभीरता, विपुलता, आकार, पटल, पात्र नाक से उच्चारण करता है अथवा गले से, उसकी वाणी स्थूल है अथवा सूदम, ये सब बातें नाट्यकार तथा प्रेत्तकगण दोनों ही के लिए चरित्रचित्रण की दृष्टि से अत्यधिक महत्त्वशाली है।

वाणी की शारीरिक परिधि को छोड़ जब हम उस के उत्पाद्य शब्दजात पर घ्यान देते हैं तब हमारे समुख चिरत्रचित्रण के लिए उसकी महत्ता और भी अधिक विपुल बन कर आती है। और यह वात उपन्यास तथा नाटक दोनों के रचित्रताओं पर समानरूप से लागू होती है। दोनों ही अपनी चमता के अनुसार अपने पात्रों को गरिमान्वित, जीवनमयी वाणी प्रदान कर सकते हैं, और हम चाहे तो, पात्र द्वारा उचिरत हुई भाषा से, उसके वाक्यिवन्यास की ऋजुता तथा वक्रता से, उसकी वाणी में प्रतिफलित होने वाले संस्कृति के माप से, उसकी भाषा की नागरिकता अथवा शाम्यता से, और उसकी वाक्यमाला में गुथे हुए अलकारों के चमत्कार तथा उसके अभाव से उसके मन तथा संस्कारों की थाह ले सकते हैं। पात्र के द्वारा अपने अथवा दूसरों के विषय में उच्चरित हुई वाणी से कुछ उतर कर उसके चरित्रचित्रण के लिए अपने विषय में प्रकट की गई दूसरे पात्रों की संमित हैं। बहुधा हम अपने प्रतिदिन के ज्यवहार में इसी प्रक्रिया से काम लिया करते हैं। एक ज्यक्ति

में इसी प्रक्रिया से काम लिया करते है। एक व्यक्ति से मिलने पर उसके विषय में जो हमारी धारणा होती है, उसे हम बहुधा उसके विषय में दूसरों की,समित जान कर ठीक कर लिया करते हैं। यही वात एक नाट्यकार अपने पात्रों के विपय में किया करता है। हम कालिदास की शकुंतला के विषय में उसके आकारप्रकार, उसकी वेषभूषा ऋौर उसकी वागी से बहुत कुछ जान लेते हैं। इसके साथ ही हम उसके विपय में बहुत कुछ उसकी सिवयों द्वारा उसके विषय में कही गई बातों से सीखते हैं। इसी प्रकार शेक्सपीयर ने अपने दुर्वोध पात्र हैमलेट को वहुत से प्रत्यत्त तथा अप्रत्यत्त उपायो द्वारा हमारे सामने विशव वना कर रखने का प्रयत्न किया है। उन सभी उपायों में हम हैमलेट के अगम चरित्र को पहचानने का प्रयत करने हैं, हम उसके विषय में बहुत कुछ होरेशियो, क्वाडियस, गर्टूड श्रीर श्रोफेलिया द्वारा उसके ऊपर की जाने वाली टीकाटिप्पियों से भी सीखते है।

किसी पात्र के चिरत्र को पहचानने के लिए हमे उसके विचारों और मानसिक प्रक्रियाओं से प्रचुर सहायता विचारों के द्वारा मिलती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नाट्यकार वहुधा विदूपक का उपयोग किया करते हैं, जो छाया की मांति नायक के पार्श्व में रहता और नर्मसचिव के रूप में उसका चित्तरंजन करता और सुखदुःख में सदा उसका साथ देना है। नायकनायिका अपने गुप्ततम भावों को इस पर प्रकट कर देते हैं

अनुभूति को पात्रों पर आरोपित करके उसे मुखरित करना होता है। उसकी सब से बड़ी समन्या इस प्रसंग मे यह है कि वह अपने मन की इस सामग्री को किस प्रकार रंगमच द्वारा, जीती-जागती, प्रेक्षकों तक पहुँचावे।

और ज्यों ही हम ऊपर सकेत की गई नाट्यकार की उक्त वृत्ति को भलीभाँति हद्गत कर लेते है, त्यों ही हमें इस वात का रहस्य ज्ञात हो जाता है कि क्यो श्रौर किस लिए प्रतिदिन के व्यवहार में ऋपने संमुख ऋाने वाले व्यक्तियों ऋौर घटनाऋों की त्र्रपेत्ता हमारा नाट्यकार के द्वारा खडे किए गए व्यक्तियों श्रीर घटनाओं के साथ अधिक गहरा परिचय हो जाता है। और सच समको, हम अपने गाव में रहने वाली शकुतला को-जिसे हम अतिदिन कई बार अपनी आँखों से देखते है-इतनी अच्छी तरह नहीं जानते जितना कि कालिदास द्वारा शक्रुतला नाटक में उन्थापित की गई शकुंतला को । उस नाटक को पढ कर और उसका अभिनय देख कर वह सरल, किंतु सुबोध शकुनतला, हमारी आँखो के आगे चित्रपट पर शतथा मुखरित हो उठती है श्रौर हम कालिदास के द्वारा किए गए प्रत्यत्त तथा अप्रत्यत्त उपायों द्वारा उसके मर्म मर्भ को रंगमंच पर विवृत हुआ पाते हैं। इसी प्रकार संभव है स्वय हैमलेट अपनी माता को इतना अच्छी न जानते हो, जितना शेक्सपी अर के नाटक को पढ कर हम उन्हें जान लेते हैं। श्रीर यही वात मैंकवेथ, अभिको, इयागो, सीजर आदि के विषय में कही जा सकती है। ं इमारी चर्मचन्न व्यक्तियों के स्थूल शरीर को देखती और हमारी बुद्धि उनके अंतरंग को निभालती है, नाटकीय अभिनय में नाटक के पात्र किव की कल्पना के मुलम्मे में से होकर रंगमंच पर नाचने आते हैं; उनकी अशेष वृत्तियों के अंतर्भुखीन हो जाने के कारण उनका

क्रियाकलाप श्रीर वार्तालाप संचित्र तथा सजीव हो उठता है श्रीर इन वातों के साथ जब नाट्यकार की लोकातिशायिनी कला श्रा मिलती है तब सोने में क्षुगंध बस जाता है, श्रीर मांस के वे पुतले, श्रथीतः पात्र, कुछ श्रनूठे श्रीर श्रटपटे ही रूप में हमारे सामने विराजने लगते है।

श्रपने इन पात्रों के चित्रण म एक नाट्यकार श्रनेक प्रकारों से काम लिया करता है। उन उपायों में सब से पहला चरित्रचित्रग उयाय है आकृति । किसी पात्र का प्रथम दर्शन ही श्राकृति द्वारा एक अनुभवशील प्रेनक को उसके विषय में बहुत-सी वाते जता देता है। त्राकार, प्रकार, संघटन, शरीरमुद्रा, त्राकृति की सुद्रता अथवा विकृति, पात्र की विशालता अथवा दुर्वलता, इनः सभी वातो से एक पात्र के विषय में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हो जाती है, ऋौर उसके पहले ही दर्शन से हमारे मन मे उसके प्रति श्राकर्पण श्रथवा घृणा वुद्धि उद्वुद्ध हो जाती है। उसके नाक की वनावट, उसकी चाँखों की म्फीतता, उमका केशवेश, उसकी द्तपंक्ति श्रीर मुखमुद्रा, उसके हाथों का श्राकारप्रकार, उनका उत्थान श्रीर पतन, इन सभी वातों से उसके चरित्र का थोड़ा वहुत पता चल जाता है, और शरीर ही का एक भाग समको उसकी वेषसूषा को। उसके वस्त्रों की शुभ्रता श्रथवा श्रम्बछता, वेषविषयक उसकी बहुव्ययिता ष्प्रथवा मितव्ययिता; वस्त्रधारण के विषय में उसकी सावधानी श्रथवा-श्रसावधानी, इन सव वातों का प्रेचक के मन पर वलात एक प्रभाव-पड़ता है, जो बहुत काल नक बैसा का बैसा श्रट्ट बना रहता है।

एक चतुर नाट्यकार, चरित्रचित्रण के इस सब से ऋधिक सरल श्रीर प्रत्यच उपाय में बहुत काम निकाला करना है। श्रीर यद्यपि आकारप्रकार के द्वारा किए जाने वाले चरित्रचित्रण के रूप न केवल अवाप्ति में वह कहां तक व्यवसायात्मक बुद्धि से काम लेता है, उम पात्र के चरित्र को प्रकाशित करने में बहुत अधिक सहायक होती है।

पात्र को व्यापार द्वारा प्रदर्शित करते हुए (exhibiting character through action) जो विशेष समस्या एक नाट्यकार के संमुख आती है, वह है पात्र और व्यापार में एक निर्धारित संबंध-स्थापन। हो सकता है कि कोई पात्र विशेष रूप से रुचिर अथवा कुरूप हो, के ई व्यापार सौम्य, भयानक, अथवा हास्यजनक हो; किंतु जब तक पात्र श्रीर व्यापार के मध्य सामंजस्य का स्थापन करने वाला सबध नहीं उद्भावित किया जायगा तब तक रचना की संभाव्यता तथा विश्वासजनकता अधकचरी रहेगी और नाटक की सफलता और उसकी ऋजुना नष्ट होती जायगी । पात्र तथा व्यापार के मध्य सामंजस्यस्थापन की समस्या पर हमे नाटकीय ध्येय को ध्यान में रख कर हाथ डालना चाहिए । सामं जस्यस्थापना के मूल मे काम करने वाली वात यह है कि रंगमंच पर घटित होने वाली महान् अथवा सामान्य सभी प्रकार की घटनाओं के लिए पर्याप्त कारण और पर्याप्त ध्येय विद्यमान होना चाहिए। कोई भी व्यापार ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसकी पात्रों की प्रकृति; उनके आश्य और उनके च्हेश्यों की र्दाष्ट से पूरी पूरी व्याख्या न की जा सके। संचेप में पात्रों का व्यापार उनकी मनोवृत्ति से प्रसूत होना चाहिए । इसका यह आशय नहीं है कि सभी व्यापारों की उत्पत्ति पात्रों की विवेचनात्मक ञ्चिद्धि से होनी चाहिए, ऐसा कहना मनोविज्ञान का निरादर करना होगा। पात्रों और उनके व्यापार के मध्य होने वाले सामंजस्य का आशय यही है कि पात्रों द्वारा किए गए अशेष कियाकलाप का ञ्याख्यान उनकी मनोवृत्ति, उनके मनोवेग, भावना, सहजाववोध,

श्रभिलाषा, विवेचनात्मक बुद्धि तथा विचारो को ध्यान में रखः कर समव होना चाहिए।

कहना न होगा कि चरित्र और व्यापार में सामंजस्य स्थापित करने वाले कतिपय तत्त्वों मे प्र-योज्-अन प्रधान पात्र ऋौर न्यापार तत्त्व है । किसी नाटक का प्रयोजन उसके अपने में सामजस्य स्वरूप पर निर्भर है। स्वभावतः करुणाजनक नाटकों उत्पन्नकरने वाला में, जिनमें जीवन के उत्कट मनोवेगों का पारस्परिक संघर्ष प्रदर्शित किया जाता है, उन सामान्य कोटि के नाटको की अपेचा, जिनमे जीवन के साधारण तत्त्वों का प्रतिनिधान किया जाता है, प्रयोजन कही अधिक गंभीर तथा उदात्त कोटि का होना वांछनीय है। इस तत्त्व के अनुसार हमे ऐसे नाटकों की अवधीरणा करने का पूर्ण अधिकार है जिनमे किसी उदात्त **प्रयोजन** को दृष्टि से रखे विना ही जीवनपरिवर्तन श्रौर जीवनहरण की घटनाओं को घटाया गया हो, जिनमे छोटे सं उद्देश्य से जीवन के गभीर ममों को उत्ताडित किया गया हो। मनोविज्ञान की इस उपेचा के कार्ए ही बड़े बड़े करुएाजनक नाटक थोथे रुधिराक्त नाटकों में वंटल जाते है। इसी प्रकार एक सुखात नाटक की गभीरता भी उसके प्रयोजन की गंभीरता तथा उदात्तना पर निर्भर हैं; श्रोर इसी लिए विश्व के प्रमुख सुखांत नाटकों मे पात्रों तथा उनके व्यापार को एक दुसरे का तुल्यभार बनाने का प्रचतन किया गया है। शेक्मपी ग्रर के उन रोमांटिक नाटकों में, जो अपने ही एक अनुठे जगत् में विघटित होते हैं, हम किसी प्रकार के निर्घारित प्रयोजन की जिज्ञासा नहीं करते। छोटे छोटे प्रह्सनों में तो एक सामान्य सी वात भी नाटकीय वस्तु का मयोजन वन सकती है।

श्रीर इस प्रकार हम उनके निभृत मनोवेगों को जान कर उनके चिरत्र के विषय मे अपना मत निर्धारण कर लेते हैं।

कभी कभी पात्र अपने सन की निभृत भावनाओं को किसी और को न सुना उन्हें अपने आपे पर प्रकट किया करते हैं। स्वगत की यह प्रथा करुण्रसजनक नाटकों में इतनी नहीं बरती जाती जितनी कि सुखांत नाटकों में जहा नायकनायिका अपने चरित्र तथा अतरात्मा में होने वाले विरोध अथवा विश्रह का, उत्साह तथा भीरता के सांमुख्य का, और उद्घोपित आशय की निष्पापता तथा वास्तविक अभिप्राय की असूया का प्रातीप्य दिखाने के लिए इसका उपयोग करते हैं।

चरित्रचित्रण को दृष्टि से आत्मभाषण का बड़ा महत्त्व है।

श्रात्मभाषण के को श्राप्त ही शब्दों में मुखरित करता है, श्राप्त विचारों तथा मनोवेगों को श्राप्त ही शब्दों में मुखरित करता है, श्राप्ती व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक सामग्री को विषय का रूप देकर उसकी विवेचना करता है। हम जानते हैं कि हमारे श्रातरिक जीवन में एक वह श्रनुभृति भी होती है, जिसकी चेतना के प्रवाह में पर्यवेच्चण, निरीच्ण, श्रनुभव, मनोवेग श्रीर विचार सभी का संकलन रहता है। श्रात्मभाषण के द्वारा एक नाट्यकार पात्रों की इस श्रनुभृति को व्याप्त करता श्रीर श्राभव्यक्त करता है।

जब नाट्यकारों का ध्यान चिरत्रचित्रण के इस उपाय की श्रोर गया उनकी दृष्टि में उसका उपयोग श्रोर महत्त्व विशद हो गया। श्रात्मभाषण चरित्रचित्रण का एक ऐमा उपाय है, जिसके द्वारा हम प्रत्यच रूप से पात्र के श्रपने तथा श्रन्य वर्ग के विषय में निर्धारित किए विचारों को, उसके द्वारा किए गए श्रतीत व्यापार के महत्त्व को, श्रीर भविष्य में उसके द्वारा की जाने वाली व्यापारशृंखला को जान लेते हैं। इसके द्वारा हम पात्र की अंतस्तली मे इतना गहरा पैठ जाते हैं जितना कि एक नाटककार के लिए अभीष्ट तथा चम्य है । श्रीक दु:खांन नाटकों में तो इसका उपयोग प्रस्तावना के स्थान में भी होता था और इसके द्वारा प्रेचक वर्ग को यह बता कर कि आज कौन सा नाटक खेला जायगा; उसमे प्रधान व्यापार कौन सा होगा, उनके साथ रससंवंध स्थापित किया जाता था । शेक्डपीग्रर के नाटकों में त्रात्म-भाषण का प्रचुर प्रयोग हुआ है और वह उपयोग या तो मनोवेग-संवधी चरम कोटि के प्रदर्शन के लिए, अथवा आने वाले महत्त्वशाली साहस कृत्य पर आरूड होने से पहले उसको पूर्ण करने वाले साधन त्रादि के उतार-चढ़ाव पर सिंहावलोकन करने के उद्देश्य से किया गया है। हैमलेट ने अपने प्रख्यात आत्मभाषण टु वी ऑर नॉट टु वी दैट इज़ द केश्चन में आत्मधात के उतार-चढ़ाव को आँका है, तो राजा के प्रार्थना करते समय उच्चरित हुए आत्मभाषण मे उन्होंने यह देखा है कि क्या उनके उस समय राजहत्या करने से उनके उद्देश्य की सिद्धि हागी श्रथवा नहीं । कुछ श्रात्मभाषणों में हैमलेट ने श्रपनी श्रंतरात्मा की रहस्मय नानामुख गति पर विचार किया है, श्रौर इन सभी आतमभाषणों से हमे उनके संकुल चरित्र को सममने में प्रचुर सहायता प्राप्त होती है।

क्यों कि नाटक का सार ही व्यापार का प्रतिनिधान करना है,

इस लिए नाटक में चिरित्रचित्रण का एक साधन

व्यापार के द्वारा

पात्रों का व्यापार भी है। श्रीर जैसा कि वास्तिवक

जीवन में, वैसा ही नाटक में भी, यह वात, कि एक

पुरूप किसी काम को करता है या नहीं करता, करता है तो कैसे करता
है, श्रापत् में उसकी चेष्टा किस प्रकार की होती है, श्रपने ध्येय की

ही पाप, पतन ही पतन, श्रोर विनाश ही विनाश मुँह वाए खड़े दीखते हैं; वह श्रात्मघात कर लेती है श्रोर उसका श्रात्मघात किसी सीमा तक न्याय्य कहा जा सकता है। इसके विपरीत पौला टैक्वेरे का, एलीन द्वारा श्रपने प्रेम का प्रत्याख्यान किए जाने पर, श्रात्मघात कर लेना निष्प्रयोजन तथा निराधार दीख पड़ना है।

इसी तत्त्व के आधार पर हम कहेंगे कि भवभूति ने अपने उत्तर-रामचित नाटक में दुर्मुख के सीताविषयक लोकापवाद के घोषित करने पर, राम के हाथों गिर्मिणी सीता को वन में पठा कर अपने नाटक के प्रमुख नाटकीय आधार सीतावनवास को निर्मूल बना डाला है। हम नहीं समभते कि किस प्रकार श्रीराम जैसे विचारशील राजा सामान्य पुरुष के सामान्य सी वात कहने पर उसकी जॉच-परताल किए बिना ही, अपनी गर्मिणी प्राणिप्रया को, विना कुछ कहे सुने और विना कुछ विचारे, वन में पठा सकते हैं। यदि भवभूति को सीतावनवास ही अपने नाटक का आधार बनाना था तो उन्हें उसके लिए किसी विशिष्टतर कारण की उद्भावना करनी चाहिए थी; और उस कारण को उद्भूत करके राम के मन में कर्तव्य तथा प्रेम का तुमुल संघर्ष दिखाना था। भवभूति ने दोनों कामों में से एक भी न करके अपनी नाटकीय कला को सदा के लिए पंगु बना डाला है।

चित्रचित्रण को गरिमान्वित बनाने के लिए उसमें संवादिता,
परिपूर्णता, प्रकाशकता, सारवत्ता तथा द्शेनीयता
की गरिना
को गरिना
समान सामान्य हो अथवा हैमलेट के समान सकुल,
चाहे वह साधारण हो अथवा असाधारण, उस के चित्रण में
संवादिता तथा बुद्धिगम्यता होनी आवश्यक हैं। उस के गौण अंशों

त्तथा न्यापारों का उसकी समष्टि तथा उसके प्रमुख न्यापार के साथ

सामंजस्य होना चाहिए। चरित्रचित्रण की गरिमा उसकी परिपूर्णतां पर भी निर्भर है। चरित्रचित्रण को नाटक से पढ़ कर अथवा उसे रगमच पर उघडता हुआ देख कर हमे प्रतीत होना चाहिए कि हम उसं तीन परिमाणों मे-अर्थात् विचार, वाणी और व्यापार इन के भीतर—उद्घटित होता देख रहे हैं। वे पात्र, जिनका विवरण ऊपर कहे नीन परिमाणों मे से दो या एक परिमाण मे किया जाना है, विशद तथा परिमेय भन्ने ही संपन्त हो जॉय; उनमे सजीवता और गतिमत्ता नही आ पाती। उदात्त पात्रो में प्रकाशकता का होना भी बांछनीय हैं, जिसका आशय यह है कि वे चाहे थोड़ा ही बोले, कितु जो कुछ बोले वह उन के हृदय से निकला होना चाहिए, श्रोर श्रोचित्य, श्रभिव्यंजकता, प्रकाशकता चादि गुणों से चर्लकृत होना चाहिए। वान्तव में एक प्रकाशकतासंपन्न पात्र की वागी में इस प्रकार की गूँज होनी चाहिए जो उसकी अपनी हो और जो और किसी भी पात्र के कठ में न मिल सके। पात्र में, चाहे वह प्रधान हो अथवा गौएा, दर्शनीयता भी अपेत्तित है। इसका यह आशय नहीं है कि हम उस की ऊँचाई, मोटाई तथा गोलाई आदि कं द्वारा उसे भॉप सके। इसका र्याभप्राय केवल इतना है कि हमे उस पात्र के विषय में उसके आकारप्रकार, उसकी मुद्रा, भावभैगी, ईहा श्रौर इंगित श्रादि का श्राभास होना चाहिए। किंतु संभवत: चरित्रचित्रण की गरिमा का इन से भी बड़ा निर्णायक तस्य पात्र की सारवत्ता है। कलाकार की किमी अन्ठी ही कल्पना, पर्यवेद्यण, निर्माण्यक्ति, तथा कलाकारिता के गर्भ में से ऐसे सजीव पात्रों की प्रसृति हुआ करती है। एसा पात्र, चाहे वह कलह्कारी हो अथवा पोच. चाहे वह प्रतिभा का पुतला हो अथवा कोरा आतनायी, वह जो कुछ भी हो, उसके लिए मनम्बी श्रीर ऊर्जस्वी होना श्रावश्यक है। नाटकीय कला का सबसे बड़ा रहस्य इसी बात में है;

प्रयोजन को सफल बनाने के लिए जिन बातों की आवश्यकता हैं वे हैं औचित्य, पर्याप्ति; संवादिता।

कहना नं होगा कि नार्यकीय ज्यापार के लिए आवश्यक है कि वह, जिन पात्रों से उसकी प्रसृति हुई है, उनके अनुरूप प्रतीत होना चाहिए। शकुंतला में प्रसृत होने वाले अशेष ज्यापार उसके अनुकृत होने चाहिए और मिरांडा तथा क्रियोपेटा से प्रसृत होने वाली ज्यापारधारा उनके अनुरूप होनी चाहिए। एक राजा को, चाहे वह कितना भी ओझा तथा छदम्मी क्यों न हो, कभी न कभी राजा के अनुरूप उत्साह वाला होना चाहिए, कभी न कभी उससे धीर तथा उदात्त कार्यधारा की प्रसृति होनी चाहिए। वस्तुतः पात्र और ज्यापार एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रियाकारिता के द्वारा सबद है। जिस प्रकार ज्यापार के अतिरिक्त और किसी उपाय द्वारा किए गए चरित्र-चित्रण से ज्यापार के प्रयोजन पर प्रकाश पडता है उसी प्रकार स्वयं ज्यापार भी पात्र के ऊपर संभवत: और सब उपायों की अपेचा अधिक प्रकाश डालने गाला है।

प्रयोजन की सफलता के लिए औचित्य की अपेक्षा भी पर्याप्तता की अधिक आवश्यकता है। एक नाट्यकार के लिए यह काम सहज है कि वह पात्रों के अनुरूप व्यापार की, श्रोर व्यापार के अनुरूप पात्रों की सद्भावना कर ले, किंतु उसके लिए प्रेचकवर्ग के मन में इस वात का विश्वास जमा देना इतना सहज नहीं है कि रगमंच पर प्रदर्शित किए गए व्यापार का उसके द्वारा दिखाया गया प्रयोजन पर्याप्त है। श्रीर नाटक की वह कड़ी, जिससे कि प्रयोजन की पर्याप्तता परखी जाती है, करुणाजनक नाटक में नायक श्रथवा नायिका के द्वारा की जाने वाली आत्महत्या है। दुखात नाटक रचने वालों में से बहुतों ने अपने पञ्चवधाहि मनोविज्ञान के श्रावार पर सामान्य वातों के लिए

अपने नायक अथवा नायिका को आत्मघात के अध तमस् में धकेल ंदिया है। इस प्रकार का आत्मघात, जिसका प्रभव नायक अथवा नायिका के स्वभाव का चिड्चिडापन है, रोमांटिक ट्रेजेडी अथवा भावों को गुदगुदाने वाले सामान्य नाटकों में तो किसो सीमा तक सि है भी, किंतु मार्मिक जीवन का निरूपण करने वाले उदात्त करुणा-जनक नाटकों मे इसके लिए स्थान नहीं है । प्रथम कोटि के करुणा-जनक नाटकों को जाने दीजिए, उत्कृष्ट कोटि के सुखांत नाटकों मे भी इस प्रकार के आत्मघात की उद्भावना नहीं की जाती। और यही कारण है कि कालिदास की सौम्य शकुन्तला, दुष्यंत के द्वारा भरी सभा में प्रत्याख्यात होने पर भी, आत्महत्या करना तो दूर रहा, फिर वन तक को न लौटती हुई, कर्मचेत्र मे ही जीवन यापन करना श्रेयस्कर सममती है, और इसके अनुसार वह उदात्त संयम तथा प्रशात कर्म-एयता के पावन संगम पर ही शांतिलाभ करती हैं। इसके विपरीत हमें इब्सन के हेड्डा गेव्लर ऋौर सर ऋार्थर पिनेरो के दि सेकंड मिसेज टैंकोरे मे आत्मघात का एक निद्रीन मिलता है। दोनों ही नाटकों में आत्मघान के द्वारा नाटक का जवनिकापतन कराया गया है, किंतु जहाँ इन्धन के द्वारा कराया गया त्रात्मघात नाटकीय दृष्टि से न्याय कहा जा सकता है, वहाँ सर ब्रार्थर द्वारा कराया गया आत्मघात एकमात्र थियेटर की दृष्टि से रोचक माना जा सकता है। पहला मनोविज्ञान के अनुकृल सपन्न हुत्रा है, दूसरे मे वह बात नहीं आने पाई। इब्दन के पात्र तथा परिस्थिति का अभूतपूर्व संकलन सपन्न करके हेड्डा के आत्म-घात को हमारे लिए न्यायसंगत बना दिया है । हेड्डा एक भावदुष्ट प्रलयकर प्राणी है; उसे पता चलता है कि उसका जीवन उसकी रोग-भरित कल्पना से उद्भावित की गई परिस्थिति मे श्रसंभव है; वह अपने हाथों विद्याए काँटों में स्वयं फॅस गई है; भविष्य में उसे पाप

नाटकीय कथोपकथन के उपयोगों में सब से प्रमुख है कथावस्तु को गतिमान् बना कर अग्रेसर करना। कथोपकथन अपने इस काम को अनेक प्रकार से पूरा उपयोग कर सकता है। इन सब प्रकारों में दो प्रमुख हैं: पहला, रंगमंच पर दिखाए जाने वाले व्यापार का सहकारी बन कर; दूसरा रंगमंच से अलग होने वाले व्यापार का सुचक बन कर।

रगमंच पर उघडने वाले व्यापार मे कथोपकथन द्वारा विश्वसन नीयता आ जाती है, और यदि कहीं नाटक को देखने वाले पेन्तक वर्ग कुञ्ज तार्किक भी हुए तो स्वभावत. उनको रुचि पात्रों के व्यापार मं केंद्रित न हो, उस व्यापार का उन पात्रों की दृष्टि में क्या त्राशय है, इस वात में, त्र्यर्थात् व्यापार की वाह्यता सं हट कर उसकी त्र्यांतरिकता पर केंद्रित होगी, ऋौर इस दृष्टि से देखने पर, यह बात, कि पात्रों के वर्गविशेष के त्रास्पद तथा उत्कर्प में किचित् भी परिवर्तन त्रा जाने पर उनके मन मे विचारों श्रौर मनोभावों का कैसा सकुल उमड़ पड़ता है, इतनी ही ऋधिक रुचिकर बन जाती हैं जितने कि बड़े बड़े राजाओं के तुमुल संग्राम । प्रथम कोटि के मनोवैज्ञानिक नाटकों के कथोपकथन का विश्लेषण करके देखने पर ज्ञात होगा कि उनके कथोपकथन की रुचिरता तथा गरिमा का सब से वडा उपकरण हैं उनके द्वारा उद्भावित होने वाला, रगमच पर दिखाई गई अथवा न दिखाई गई घटनाओं के प्रत्युत्तर मे उठने वाली मनोवैज्ञानिक दशास्रों का ऋविछिन्न पारंपर्य ।

रगमंच पर न दिखाए जाने वाले व्यापार की प्रेचकों तक सूचना पहुँचाने में तो कथोपकथन की उपयोगिता व्यक्त ही हैं। यह व्यापार भी दो प्रकार का है: पहला व्यापार, जिसकी यृत्ति दूसरी वातों का व्याख्यान करना है; दूसरा वह व्यापार जो पहले से प्रवाहित की गई कथावस्तु के विकास के लिए आवश्यक तो है, कितु जिसका किसी कारण रंगमंच पर प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। नाटक के आरंभ होने से पहले होने वाली घटलाओं को प्रेन्नकों तक पहुँचाने का प्रमुख साधन ही कथोपकथन है।

रगमच पर न दिखाए जाने वाने व्यापार को प्रेन्नकों तक पहुँचाने की कला जितनो ग्रीक आचार्यो के हाथों परिष्कृत तथा उपयोगिनी संपन्न हुई हैं उतनी नाटकीय साहित्य के किसी भी दूसरे युग मे नहीं हो पाई। इप्र हिसा के व्यापारों को रगमच पर न दिखाने की यीक आस्था के कारण चाहे जो भी हों, उनकी इस सरिण ने इस प्रकार की घटनात्रों को प्रेचकों तक पहुचाने के उद्देश्य से नाटक मे द्तप्रवेश की वह प्रथा चलाई जो आगे चलकर बहुत ही उपयोगिनी तथा बलवान् सपन्न हुई । इस विषय मे उनकी सफलता का एक उपकर्गा यह भी है कि उन्होंने नाटकीय कथोपकथन का प्रवेश उस प्रसंग पर कराया होता है, जब कि पात्र श्रीर प्रेचक दोनों ही वर्णित किए जाने वाले व्यापार के प्रति उत्सुकमना होते हैं; क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेच्नकवर्ग, जिस व्यापार ऋथवा व्यापारपरपरा में उनकी उत्सुकता और रुचि उत्कट हो चुकी है, उसके विषय में किए जाने वाले वर्णन को, चाहे वह कितना भी विस्तृत क्यों न हो, सुनने के लिए धीर बने रहते है।

हमने अभी कहा था कि नाटकीय कथोपकथन की उपयोगिनी
तथा अनुपयोगियी के दो वृत्तियाँ होती है। जहाँ
अनुपयोगी
कथोपकथन
है, चित्रिचित्रण होता है, विधान का वर्णन होता है,
वहाँ इसकी दूसरी विधा प्रत्यच्तः इनमें से कोई काम न करती हुई

क्योंकि इस में नाट्यकार परमातमा के समान विधाता बन जाता है; शब्दों की तरत सामग्रो में से वह ऐसे घन प्राणी उत्पन्न करता है जो उसको अपेक्षा कही अधिक वास्तविक होते हैं, जो उसकी अपेक्षा कहीं अधिक कर्जस्वी होते हैं और जिनसे हम इतने अधिक परिचित हो जाते हैं, जितने स्वयं उनके रचने वाले नाट्यकार से नहीं।

## कथोपकथन

कथावस्तु, जिसके द्वारा हम पात्र को व्यापार में देखते है, पात्रों की रूपरेखा को ही व्यक्त कर सकना है, खौर इस काम को भलीभाँति पूरा करने के लिए यह भी आवश्यक है कि इसकी रूप-रेखाएँ उभरी हुई हों त्रौर यह स्वय गतिमत्ता से सजीव हो; इसकी गभीर परिस्थितिया ऐसी उघडी हुई हों कि उनके आशय को विपरीत सममना असंभव हो, श्रौर श्रत में उसके पात्र श्रपेत्ताकृत विपुलता तथा ऋजुता मे उपेत हों। कितु चरित्रचित्रण के विस्तार के लिए श्रौर पात्रों के विचार, प्रयोजन, तथा मनोवेगों की उत्पत्ति, बृद्धि, तथा परिणाम के संप्रदर्शन के लिए हमे व्यापार पर से आँख हटा कर, उसके साथ साथ चलने वाले पात्रों के कथोपकथन पर ध्यान देना होगा, जिसकी गरिमा उन नाटकों में और भी, अधिक विषुल हो जाती है, जिनका प्रत्यत्त संवध मनो-विज्ञान से है और जिनकी कथावस्तु का सवध व्यापार की श्रंतस्तली मे पैठी हुई त्रांतरिक शक्तियों से है, न कि उन वाह्य घटनात्रों से, जिनके रूप में वे अपने आप को प्रवाहित करती है। और इस दृष्टि से देखने पर कथोपकथन व्यापार का एक आवश्यक सहचर ही नहीं, श्रिपि तु उनका एक मार्मिक श्रग बन जाता है और वार्तालाप के माध्यम म उघडने वाली कथा का, इसके द्वारा पद पद पर विवरण होता है।

कहना न होगा कि वार्तालाप के समान कथोपकथन की भी दो वृत्तियाँ हैं: एक उपयोगिनी और दूसरी अनुपयोगिनी। उपयोगी कथोपकथन वह है जो कथावस्तु को गतिमान् बनाता, पात्रों के विचार, मनोवेग तथा उनके मार्मिक स्तरों को विवृत करता और विधान का वर्णन करता है। दूसरी और अनुपयोगी कथोपकथन अपनी कवीय उदात्तता तथा काल्पनिक विशदता से अथवा अपनी उपहासकता आदि वृत्तियों से हमारी रुचि को प्ररोचित करता है।

सामान्य वार्तालाप श्रोर नाटकीय कथोपकथन में मौलिक भेद यह है कि जहाँ सामान्य वार्तालाप उखड़ा-पुखड़ा, निरुद्देश्य, विषय से विषयांतर पर भटकने वाला होता है, वहाँ नाटकीय कथोपकथन पर नाटक के उस दृश्यविशेष का—जिमका कि कथोपकथन एक श्रश है—

नियंत्रण रहता है; यह कथावस्तु को गतिमान बना कर सामान्य वार्तालाप परिणाम की श्रोर श्रग्रसर करता है; कभी कभी तथा कथोपकथन यह प्रधान श्रथवा गौण पात्रों की विशिष्ट मनो-

में अतर वृत्तियों को उवाड़ कर प्रेन्नकों के संमुख रखता है और कलाकारिता की दृष्टि से चरम परिपाक को पहुँचा हुआ कथोप-कथन तो इन सब कामों को एक साथ पूरा करता है। कथोपकथन के इन नपे-तुले उपयोगों को ध्यान में रखते हुए एक नाट्यकार को इस बात का अधिकार नहीं रह जाता कि वह चमत्कार, अनूटेपन अथवा सौष्ठव के आवेग में आ, नाटकीय वायुमंडल की आवश्यकताओं को भुला, अपने कथोपकथन के निर्धंक टीपने में बह जाय। उसे अपने कथोपकथन को काट-छाँट कर, माँज-पूछ कर, सीधा खड़ा करना होगा; और परिष्कार की इस प्रक्रिया में से गुजरता हुआ उसका कथोपकथन स्वयमें सोहेश्य, सनिर्देश तथा सुयोग्य संपन्न हो जायगा।

भी अपने आपे में ही नितांत रुचिकर होती है। किंतु जहाँ कथोप-कथन की पहली विधा में, कथा श्रौर व्यापार के साथ उसका प्रत्यन संबंध होने के कारण नाटक को ऋजु मार्ग से इधर उधर भटकने का भय कम रहता है, वहाँ उसकी दूसरी विधा मे, व्यापार आदि के साथ उसका प्रत्यत्त सबंध न होने के कारण यह भय वरावर बना रहता है। किंतु इस प्रकार की श्राशकाएँ रहने पर भी गभीर तथा सामान्य दोनों ही प्रकार के नाटकों में इस कोटि के कथोपकथन का स्वछंद त्रयोग होता आया है। सामान्य कोटि के नाटकों मे तो इसका प्रयोग पराकाच्ठा को पहुँच गया है; श्रौर इस दृष्टि से विचार करने पर भवभूति तक के नाटकों में इस कोटि के कथोपकथन का आवश्यकता से श्रधिक उपयोग हमे श्रखरने सा लगता हैं। इतना ही नहीं, शेक्सपीऋर तक के नाटक हमें इस दोष से स्वतंत्र नहीं दीख पड़ते। श्रीर जब हम इस दृष्टि से उनकी श्रमर रचना हैमलेट का श्रनुशीलन करते है, तब हमे उसके चतुथे दृश्य में आने वाला वह सारे का सारा प्रकर्ण, जिससे मद्यपान की जातीय प्रथा का अनावश्यक प्रसार किया गया है, नीरस तथा दोषावह प्रतीत होने लगता है। श्रीर यदि करुणा-जनक जैसे गंभीर नाटकों मे भी इस कोटि के कथोपकथन का इस सीमा तक अभिनंदन किया जा सकता है, तो सुखांत नाटकों अथवा प्रहसनों के विषय मे-जिनका प्रमुख लच्य ही प्रेचकों का मनोविनोद करना है-कहना ही क्या। यहां तो जिस किसी वात से भी प्रेन्नकों का चित्तरंजन सभव हो उसका प्रवेश कराया जा सकता है। वस्तुतः एक नाट्यकार के लिए यह वां अनीय है कि वह, चाहे उसका कथोपथन उपयोगी हो अथवा अनुपयोगी, उसे हर प्रकार से चित्तरंजक बनावे; काट-बाँट कर मनोरंजक तथ्यों द्वारा उसे ऐसा सुघड वनावे कि वह, कथा को अग्रसर बनाने आदि, जो उसके प्रत्यच लच्य हैं, उन्हें पूरा

करता हुआ, स्वयं अपने आपे मे भी एक रमणीय तथा चमत्कारी वाक्यवर्ग बन जाय।

यहाँ पर इस समस्या के विस्तार मे जाने की त्रावश्यकता नहीं है कि संसार के उत्कृष्ट नाटक, चाहे वे करुणाजनक हों पद्यवध श्रथवा सुखांत-किस लिए सदियो तक पद्म में लिखे कथोपकथन जाते रहे हैं। चाहे यह काम नाटकीय अभिनय को, दृश्यमान जीवन की सामान्य परिधि से पृथक करके उसे आदर्श के चेत्र में पहुँचाने के लिए किया गया हो, अथवा नाटकीय वस्तु को कल्पनाभरित आवृत्तिमयी भाषा के चित्रपट पर खचित करके उसमे रुचिरतासपादन के लिए, इसमें संदेह नहीं है कि पद्यबंधन की प्रथा का आदि काल से ही नाटकीय कला के साथ संबंध रहता आया है। और यह बात तो बहुत पीछे जाकर हाल ही हुई है कि नाट्यकारो ने कम से कम करुणाजनक गुंभीर नाटकों मे पद्य का प्रत्याख्यान करके गद्य का त्र्याश्रय लिया है। फलत पद्यबद्ध नाटकीय कयोपकथन पर भी ऐतिहासिक विकास की वे सभी बाते घटनी स्वाभाविक है जिनका हम सामान्य कविता के विपय में पहले अनुशीलन कर चुके हैं। और यह एक साहित्य के चेत्र में सचमुच बंडे ही आश्चर्य की बात है कि नाट्य-कारों ने अपने कथोपकथन को पद्म में खड़ा करते हुए भी उसे नाटकीय अभिनय के प्रतिफलन और अग्रसारण में इतने सूदम तथा व्यापक क्ष से समर्थ वनाया है कि उसने कलाकार के संकेत के अनुसार पात्रों की मूदमतम मनोवृत्तियों, गुप्ततम ईहात्रों तथा चपलतम भावभिगयों .पर मनचाहा प्रकाश डाला है। वस्तुत: किसी भी साहित्य का सुवर्ण-युग वही माना गया है, जब कि उस साहित्य के सब से उत्कृष्ट नाट्यकार, साथ ही, उत्क्रप्रतम किव भी हुए हैं।

नाटकीय किवता में उन सब आकर्पणों के साथ साथ, जो एक

किवता में स्वभावतः होते हैं, वे सब श्रांतिरक्त विशेषताएँ भी होती है, जो नाटकीय तत्त्व के संनिधान द्वारा हमारे कथन में निसर्गतः श्रा जाया करती है। फलतः किसी भी साहित्य के सुवर्णयुगीन नाटकीय किव की रचनाश्रों का विस्तृत विवेचन नाटकीय किवता के मार्सिक निदर्शन के लिए श्रावश्यक हुआ करता है; श्रीर उसमें नाटकीय तत्त्वों के साथ साथ किवता के रीति, छंद, तथा चमत्कार श्रादि सब उपकरणों को एक साथ मिला कर नाटकीय किवता का सौप्ठव परखना होता है।

यहा पर इस विषय की विवेचना करना ऋपासगिक होगा कि नाटकीय चेत्र में कब और किन कारणों से पद्य का गद्यवद्ध प्रत्याख्यान करके गद्य का सूत्रपात किया गया। इस कथोपमथन वात के कारणो पर हम ने गद्य के प्रकरण में प्रकाश डाला है; पाठकों को उसे वहीं देखना चाहिए। आरंभ मे, नाटकों के वे प्रकरण-जिनमें नाट्यकार ने अंतमुँखीन हो जीवन की तलैंटी मे पैंठ, वहां के भावरूप रत्नों को भाषा के प्रच्छदपट पर जड़ा है, अनायास ही पद्यों में मुखरित हुए है, इसके विपरीत वे प्रकरण जिनमे उसने जीवन की सतह के सामान्य भावों को टटोला है, अपेक्षाकृत न्यूनरस वाले होने के कारण गद्य की सरणि में खड़े हुए हैं । शनैः शनैः प्राचीन जीवन के आधुनिक जीवन मे परिवर्तित होने पर, और उसके साथ ही विगत साहित्य के प्रचलित साहित्य के रूप में बदल जाने पर, नाटकीय कविता का स्थान भी नाटकीय गद्य ने ले लिया; आगे चल कर जिसका परिपाक आधुनिक नाट्यकारों के उन नाटकों से हुआ, जिनसे कविता का नाम नहीं है और अशेष नाटक की परिनिष्ठा गद्य ही में संपन्न हुई है। कहना न होगा कि इस परिवर्तन के छारा जहां

नाटक के, कविता की कल्पनाभरित कुक्षि से दूर हो जाने के करण उसके आकर्षण में न्यूनता हुई, वहां वह गद्य मे परिनिष्ठित होने के कारण पहले की अपेक्षा, जीवन के कहीं अधिक समीप का गया; और हम पहलेही देख चुके हैं कि जीवन का अतिनिधान ही नाटक का प्रमुख लक्षण है। किंतु जहां कविता के उत्तृग मंच से उतर गद्य की निम्नस्थली में आ जाने के कारण नाटक के जीवनप्रदर्शन में यथार्थता स्राई, वहां साथ ही नाटकीय कथोपकथन को प्रतिदिन के जीवन में व्यवहृत होने वाले वार्तालाप जैसा बनाने की प्रवृत्ति के द्वारा उसमे नीरसता आ जाने का भय भी उत्पन्न हो गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि आधुनिक युग के नाटकों मे यदि उत्कृष्ट कोटि की जीवन का अनुकरण करने की शक्ति है, तो उनमे सामान्यतया उत्कृष्ट कोटि की साहित्यिकता नहीं मिलती. उनके द्वारा व्यवहृत किए गए कथोपकथन को सुनते पढ़ते प्रेन्नकों और पाठकों का मन ऊव जाता है, श्रीर स्मरण रहे, मन का ऊव जाना पक ताटक की नाटकीयता के लिए सब से बड़ा घातक है। क्योपकथन को जीवन में व्यवहत होने वाले वार्तालाप के अनुकूल बनाते हुए भी उसे साहित्य की दृष्टि से उत्कृप बनाना आधुनिक नाट्यकार की दक्षता का श्रेष्ट परिचायक है।

कहना न होगा कि एक कलाकार की कलावत्ता इस वात से परखी जाती है कि वह किस प्रकार जीवन को कला में परिवर्तित करता है; और एक चतुर नाट्यकार अपनी नाटकीय कला का आधार अपने उस कथोपकथन को बनाया करता है, जिसे वह अपने पात्रों के मुँह से उच्चरित कराता है। यदि कथा का घटन नाटक का ढांचा है तो कथोपकथन को हम उस ढांचे को अनुप्राणित करने वाला च्छार तथा प्राण कह सकते हैं। समालोचकों ने अब तक नाटक

के रोतितत्त्व को विवेचना पर समुचित ध्यान नही दिया है। एक समालोचक नाटक के विधान, उसके विषय, उसकी देशकालपरिस्थिति, उसके पात्र, त्र्योर इन सब तत्त्वों का पारस्परिक संवध, इन सब बातों की विवेचना करता हुआ भी उसके मार्मिक अंग, अर्थात् नाटकीय रीति को ऋछूता छोड सकता है। किंतु वह कौन सा तत्त्व है, जो थिएटर मे आंतरिक चित्तोद्वेग तथा आनंद उत्पन्न करता है, जिसकी, किसी भव्य नाटक मे पात्रों के शब्दोचारण करते ही उत्पत्ति होजाती है श्रौर जो नाटकोय प्रतिभा के उत्थान श्रोर पतन के साथ साथ स्वय भी किसी नाटक में चमका श्रीर छिप जाया करता है। नाटक का चरम सार यही तत्त्र है, इसको प्रयत्न द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकताः किंतु अपने विद्यमान होने पर यह छिपाए नहीं छिप सकता। इसे इम केवल शाब्दिक चमत्कार नहीं कह सकते। कुछ नाटकों का तो जीवन ही इसके आधार पर है, उदाहरण के लिए, ओस्कर वाइल्ड तथा कौंग्रेव के न'टकों की थिएटर से बाहर की सत्ता एकमात्र उनके चोजमरे कथनों में है। इन हा जगत् मंजे हुए चामत हारिक शब्द्विन्यास मे हैं। रह रह कर उनकी वाक्याविल हमारे मन में उठती है। भवभूति आदि कविसामंतों की रचनाए अपने तालमय शब्दिवन्यास के आधार पर अव तक खड़ी हुई है। रसों की नानाविध लहरियों में प्रवाहित होने वाली गीति में उनके नाटकों के दोष छिप जाते हैं और नाटकीय तत्त्वों की दृष्टि से कृपण होने पर भो इनके नाटक अब तक जनता द्वारा अपनाए जाते रहे है। किंतु मार्मिक नाटकीय सार तो आवृत्तिमय भाषा के उन ऊपरी प्रभावों की अपेचा कहीं अधिक गहन तथा साद्र होता है। इसे हम कहते हैं कथोपकथन में लोकातिशायिनी शक्ति का संचारः; इसके द्वारा शब्द एक अजीव ही, अन्ठा ही, अभिव्यज्ञता धारण कर

लेते हैं। जब इम कालिदास-रचित शकुंतला मे शकुंतला को अपनी सिखयों तथा त्र्याश्रमवासियों के साथ वार्तालाप करता देखते है, तब हमे अपनी आंखों के आगे जिस प्रकार पेट्रल पंप मे तैल ऊपर चढ़ता श्रीर उतरता दीख पडता है, इसी प्रकार शक्कतला की स्वर्गाभ गात्रयष्टि मे मनोवेगों की चीचियां उल्लोलित होती दीख पड़ती है। इसी प्रकार जब हम शेक्षभीश्रर के जूलियस सीजर मे ब्रूटस ऋौर कैशियस का कथोपकथन पढ़ते है, तब प्रतिपंक्ति, प्रतिपद स्त्रौर प्रतिवर्ण हमारा त्रात्मा पारस्परिक विद्वेप, श्रसहनशीलता तथा घृणा की उन्ही लपटों मे भूलस उठता है जो उन दोनों के हृदयों में दहाड़ती दीख पड़ती है। पता नहीं शेक पीत्रर की किस ऋलौकिक कला ने उनके कथोपकथन में वह विद्युद्गति पैदा की है जो विजली के कटन को छूने के नाई कथोप-कथन पर आंख या कान देते ही हमारे हृदय को नानाविध रसों की उत्ताल तरंगों से आप्लावित कर देती है। चतुर नाट्यकारों ने अपने कथोपकथन को उद्दाम भावनात्रों के चेत्र मे ही सबल नही वनाया, जीवन के साधारण चेत्र में रख कर भी चेखोव आदि कलाकारों ने उसे उतना ही गतिमान् तथा बलवान् बनाया है।

## देशकालविधान

क्योंकि सभी घटनाएं, न केवल एक समयविशेष में, अपि तु एक स्थानविशेष पर घटा करती है, इस लिए एक नाट्यकार का कर्तव्य होता है कि वह थाड़े बहुत विस्तार के साथ देश और काल के उस विधान का निदर्शन भी करा दे, जिस में कि उसके द्वारा वर्णित की गई घटनाए घटित हुई हैं। परंतु क्योंकि इने-गिने विश्वजनीन नाट्य-कारों को छोड़, शेष सभी नाट्यकारों को अपने अपने युग के थिएटर पर ध्यान रखते हुए ही नाटकरचना करनी पड़ी है, इस लिए हमें भी उस उस युग के थिएटर पर ध्यान देते हुए ही देशकालविधान का निदर्शन कराना होगा।

यूरोप के नाट्यकारों के संमुख क्रम से चार प्रकार का थिएटर रहता आया है। पहला प्राचीन काल का स्थायिविधान रंगमंच (permanent-set stage) दूसरा चलनशील अथवा निश्चल फ्लेटफार्म रंगमंच (moving or stable platform-stage) जो इगलैंड के मध्ययुग अथवा नवजननयुग (Renaissance) में बरता जाता था; तीसरा परावर्तन युग (Restoration) के अंत से लेकर १९ वी शताब्दी के अंत तक बरता जाने वाला चित्रसंस्थान रगमंच (picture-frame stage) और चौथा बीसवीं शताब्दी का यांत्रिक रंगमंच (mechanized stage)।

विधान की दृष्टि से प्राचीन युग के स्थायिविधान रगमच वाले थिएटर में नाट्यकार को देशविधान का अपेचाकृत क्लासिकल नाटक \_\_\_ ~ ेन्यून त्रवसर मिलता था। करुणाजनक नाटकों का का विधान विधान या तो किसी मिद्र में होता था, अथवा राजप्रान्याद में, जिसका वर्णन करने की विशेप छावश्यकता नहीं होती थी, श्रौर नाट्यकार इन स्थानो की शांति अथवा गरिमा श्रादि की श्रोर संकेत करके श्रपनी रचना मे उपयोगी वायुमडल का विधान कर देते थे। सुखांत नाटक का विधान वहुधा राजपथों पर होता था, जहां कि उन मे भाग लेने वाले पात्र साधारणतया रहा करते थे। इस प्रकार के नाटकों में कभी कभी रंगमंच का सघटन करने वाले सूत्रधार स्त्रादि को कठिनाई का सामना करना पडता था। ग्रारिस्टो-फेनीस-रचित दि वर्ष्य तथा दि क्लाउड्स स्त्रादि के विधाननिर्माण के लिए कभी कभी व्यवस्थापक को वड़ी कठिनाई होती थी, श्रौर जिन देशों ष्रयवा स्थानों का रगमंच पर विधान नहीं किया जा सकता था,

उनको उन दिनों की जनता, कल्पना के द्वारा कूत लेती थी। राजपर्थों के आधार पर खड़े होने वाले सुखांत नाटकों को खेलने में भी बहुधा कठिनाई होती थी। इन नाटकों में घर के भीतर होने वाली घटनाओं तथा कथोपकथनों को राजपर्थों पर ला कर दिखाना पड़ता था; और क्योंकि प्राचीन प्रीस में समानित घरों की महिलाएं बहुधा असूर्यपश्या होती थीं और उनका राजपर्थों पर लाना अस्वाभाविक प्रतीत होता था इस लिए हमे उस काल के नाटकों में बहुवा ऐसी स्त्रियां भाग लेती दीख पड़ती है, जिनक समाज में अपेद्वाकृत नीचा स्थान होता था।

इंगलैंड के मध्ययुगीन नाटक मे, जिसका रंगसंच एक निश्चल अथवा चलनशील ब्लेटफार्म होता था, एक नाट्य मध्ययुगीन नाटक कार को विधानविषयक अनेक नवीन समस्याओं का का विधान करना पड़ता था। मध्ययुगीन धार्मिक नाटक से प्रदर्शन गाड़ी (pageant wagon) की स्टेज के, प्रेचकों के लिए चहुँ और से खुला होने के कारण विधान की आवश्य-कता बहुत कुछ न्यून हो जाती थो। निश्चल प्लेटफार्म वाले नाटकों में विधान को दर्शाने का विशेष प्रयत्न न करके उसकी और संकेत-मात्र कर दिया जाता था। विधानप्रदर्शन में किसी सीमा तक पात्रों की विशेष प्रकार की वेषमूषा से भी न्थान और काल का संकेत कराया जाता था।

सध्ययुग के आरंभिक प्लेटफार्म-रंगमंच की अपेत्ता नवजननयुगीन इंगलैंड का प्लेटफार्म-रंगमंच बहुत सी बातों
हलीभावीय
में बढ़ा हुआ था। पिन्तक थिएटरों में रंगमंच इतना
आगे की ओर सरका होता था कि उसके तीन
और निम्नस्थ प्रेत्तक खड़े हो सकते थे। साथ ही प्रधान रंगमंच

कं साथ एक आन्तरिक रगमच भी होता था, जिसको, बीच में परदा डालकर, प्रधान रंगमंच से प्रथक् किया जा सकता था। किंतु जहां प्राचीन नाटक में परिचर्तन न होने के कारण एक प्रकार की साटगी थी, वहां इस युग के नाटक में विधान-सबधी यथेष्ट परिवर्तन करने की प्रथा ने नाट्यकारों पर, समय समय पर बदलने वाले विधानविशेषों को जनता के लिए स्पष्ट करने की आवश्यकता का सूत्रपात भी कर दिया। किंतु यह सब कुछ होने पर भी इस काल के नाटक में भी देशविधान को पूरी पूरी सफलता न मिल सकी और उसका कुछ अंश तो सुतरां अनिर्धारित ही रह जाता था और कुछ का नाट्यकार को अपनी रचना में वर्णन करके निदर्शन काराना पड़ता था।

चित्रसंस्थान-रंग-मंच—जिसका इंगलैंड तथा यूरोप के शेव देशों
में रिस्टोरेशन से लेकर १९ वीं सदी के अतं तक
पश्चात् का विधान
जिसके दृश्य में विधान की दृष्टि से प्राचीन रंगमंच—
जिसके दृश्य में विधानसंबंधी परिवर्तन न होता था,
और इलीभाबीथन युग के रंगमंच, जिसमें विधानसंबंधी परिवर्तन वहुधा और शीव्रता के साथ हुआ करते थे—वीच मे आता था।
पहले की अपेज़ा इसमें विधान का परिवर्तन अधिक होता था और
दूसरे की अपेज़ा न्यून।

रंगमच के इस रूप ने नाट्यकार का विधानसंबंधी भार वहुत न्यून कर दिया। वह अपने नाटक के लिए आवश्यक वायुमंडल की ओर सकेत करता हुआ अभीष्ट रंगमचीय सामग्री का निर्देश कर देता था; जिसकी पूर्ति करना चित्रलेखक तथा वेपभूपा को बनाने वाले कलाकारों का काम होता था। शनैः शनैः इन नाटकों के विविध दश्यों में वदल बदल कर आने वाले सभी विधानों को कलाकारों ने चित्रों

से खींच दिया, जिससे नाटक खेलने वालों को बहुत कुछ सुविधा हो गई।

साहित्य मे यथार्थवाद का सूत्रपात होने पर नाट्यकार तथा चित्र-कार, विधान की दृष्टि से दोनों ही की उत्तरदायिता बढ़ गई; क्योंकि यथार्थवाद का एक परिणाम हुआ उपन्यास तथा नाटक दोनों ही मे विधान और वातावरण की अतिशय देशीयता (localization)। इसी कारण वर्तमान युग में लिखे जाने वाले नाटकों मे बहुधा छात्रों को विधानसंवंधी विस्तृत निर्देश मिला करते है । श्रौर यद्यपि श्रमेरिका श्रीर यूरोप दोनों ही के थिएटरों में श्रभी तक चित्रसंस्थान-रंगमंच पर ही अभिनय किया जाता है, तथापि यह स्मरण रखना चाहिए, कि वर्तमान युग के यात्रिक आविष्कारों ने — जिनमे विद्युत् प्रधान है — रंग-मंच तथा उसके साथ संबंध रखने वाली सभी वातों मे क्रांतिकारी परिवर्तन उपस्थित कर दिया है। विधान में भी अब चित्राकार का हाथ प्रासाद, राजपथ, उद्यान, सरोवर आदि तक ही परिसीमित न रह, पर्वत, वन, समुद्र तथा भयंकर श्रीर दूरातिदूर देशो श्रीर स्थानों पर चलने लगा है और रंगमच पर होने वाले जो परिवर्तन अब तक हाथ द्वारा किए जाते थे, अब विजली से किए जाने लगे हैं: और न्दश्यों की जिस विविध रंग रूपता को संपन्न करने के लिए अब तक मोमवत्ती त्रादि से काम लिया जाता था, अव विजली के रंगविरंगे वल्वों द्वारा पहले की अपेद्मा कहीं अधिक अच्छी तरह से संपन्न किया जाता है।

## संकलनत्रय

नाटकीय विधान का संचेप में वर्णन हो चुका; श्रव हमें नाटकीय चस्तु, काल तथा स्थल के संकलन पर ध्यान देना है। प्राचीन यूनानी

त्राचार्यों ने यह सिद्धांत स्थिर किया था कि आदि से अंत तक अशेप अभिनय किसी एक ही कृत्य के संबंध में होना चाहिए, किसी एक ही स्थान का होना चाहिए और एक ही दिन का होना चाहिए, अर्थात् एक दिन में एक स्थान पर जो कुछ कृत्य हुए हो, उन्हीं का अभिनय एक वार में होना चाहिए, नाटकरचना का यह नियम त्रीस से इटली मे और इटली से फ्रांस में पहुँचा था. जहां इसका . वहुत दिन तक पालन होता रहा । कितु सृद्मदृष्टि से देखने पर ज्ञात हो जायगा कि सकलनसंबधी यह नियम, उठती हुई सीक कला की दृष्टि से कितना भी महत्त्वपूर्ण क्यों न रहा हो, इसका उत्कृष्ट कोटि के कलाकारों ने पालन नहीं किया और शेक्सपीग्रर जैसी प्रतिभात्रों ने तो इस पर किचित् भी ध्यान नहीं दिया। उनके नाटकों मे से प्राय. सभी में अनेक स्थानो श्रोर अनेक वर्षों की घटनाएँ श्रा जाती हैं । प्राचीन काल के मीक नाटक अपेचाकृत मादे होते थे और उनमें वहुधा तीन या पांच पात्र हुत्रा करते थे। फलत. उन नाटकों में संकलन के उक्त नियमों का पालन सहजसाध्य था । किनु वर्तमान काल के नाटको और रंगशालात्रों की अवस्था उस समय के नाटकों और रंगशा-लाओं से सुतरां भिन्न प्रकार की है, इसी लिए इन नियमों के पालन की अब न तो आवश्यकता ही रह गई है और न इनका पालन आज-कल संभव ही है। हा, हम मानते हैं कि नाटककार को ऋपनी रचना में इस वात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि कथा का निर्वाह त्रादि से त्रात तक सुतरां समंजस हो, त्रादि से त्रात तक उसका एक ही मुख्य कथावस्तु श्रीर एक ही मुख्य सिद्धांत हो । कुछ गौगा कथावस्तुएं झौर सिद्धांत भी उसमें स्थान पा सकते है, पर उनका समावेश इस प्रकार संपन्न होना ऋभीष्ट है कि मूल कथावस्तु के साथ उनका श्रदूट सवंध स्थापित हो जाय श्रौर वे उससे उखडे-पुखडे न दीख पड़े।

कालसंकलन का मौलिक आशय यह था कि जो कृत्य जितने समय में हुआ हो उसका अभिनय भी उतने ही समय कालसंकलन में होना चाहिए । प्राचीन श्रीक नाटक दिन-दिन श्रीर रात-रात भर होते रहते थे, फलतः श्रीस के प्रख्यात तत्त्ववेत्ता ग्ररस्तू ने यह नियम निर्धारित किया था कि एक दिन और रात; अर्थात् चौबीस घटों में जो जो छत्य हुए अथवा हो सकते हों, उन्हीं का समावेश एक अभिनय में होना चाहिए । पीछे से फ्रांस के प्रख्यात दु खांत नाटककार कौर्नेय्य ने काल की इस अवधि को चौवीस घंटे से बढा कर तीस घंटे कर दिया। पर साधारणतः नाटक तीन चार घटे में पूरे हो जाते हैं; फलतः यदि चौबीस अथवा तीस घटों का काम तीन या चार घटों में पूरा हो सकता है तो फिर छ: मास या वर्ष भर का अथवा उससे भी कहीं श्रधिक काल का काम उतने हो समय मे क्यों नहीं समाप्त किया जा सक्ता यदि कालसंकलन का यूनानी अथवा फ्रांसीसी आशय लिया जाय तो फिर आज-कल को दृष्टि से किमी अच्छे नाटक की सृष्टि हो ही नहीं सकती। हां, इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि घटनाओं का उल्लेख इस प्रकार से किया जाय कि उसके मध्य का अवकाश; चाहे वह थोडा हो ं अथवा बहुत, चाहे वह कतिपय मास का हो अथवा कई वर्षों का, प्रतीत न होवे, ऋौर प्रेचक गगा एक दृश्य से दूसरे दृश्य मे ऐसे सरकते जांय, जैसे हम अनजाने दिन से रात में और रात से दिन से खिसक जाते है।

शकुंतला नार्टक के पहले अंक मे राजा दुष्यत की शकुंतला के साथ भेट होती हैं। तीसरे अंक मे पहले उनका मिलाप होता है और पश्चात् दोनों का विछोह हो जाता है। इसके उपरांत वीच मे जो समय वीतता है उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता और सातवें अक में दुष्यंत अपने कुमार सर्वदमन, को सिंह के शावकों के साथ खेलला हुआ पाते हैं। कालसंकलन की प्रीक अथवा फासीसी रीति से देखने पर शकुंतला नाटक हास्यास्पद प्रतीत होगा; किंतु कालसंकन की भारतीय दृष्टि से वह अत्यंत ही रमणीय संपन्न हुआ है। प्रेचकवर्ग जिस समय नाटक देखने बैठते हैं उस समय वे रसमग्न हो जाते हैं, और अभिनय से उत्पन्न होने वाले रस मे निमग्न हो जाने पर उन्हें घटनाओं के वीच का समय प्रतीत ही नहीं होता, और कालिदास की अनूठी जादूगरी के द्वारा वे एक अक से दूसरे अक से और एक घटना से दूसरी घटना पर ऐसे आ विराजते हैं जैसे नदी मे प्रवाित होने वाले काष्ठफलक पर बैठा हुआ पन्ती नदी की लहारयों को देखता हुआ, अनजाने, उसके एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जा पहुँचता है।

स्थलसकलन का प्राचीन त्राशय यह है कि नाटक की रचना ऐसी
होनी चाहिए जो एक ही स्थान में, एक ही दृश्य में,
दिखलाई जा सके। अभिनय के बीच में रगभूमि के
दृश्य में इस नियम के अनुसार किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो
सकता। यह व्यवस्था कला की दृष्टि से दूषित और साथ ही नाटक
के तत्त्वों का ध्यान रखते हुए बहुत कुछ अस्वाभाविक भी थी। फलत
शेक्सपीयर जैसे प्रतिभाशाली नाट्यकारों ने जहा पहले सकलन का
प्रत्याख्यान किया वहां इस पर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कहना न
होगा कि भारतीय नाट्याचार्यों ने भी इस संकलन को नहीं
अपनाया है।

उद्देश्य

उपन्यास की भाँति नाटक के उद्देश्य से भी हमारा तात्पर्य , जीवन की ज्याख्या अथवा आलोचना से हैं। किंतु जीवन की यह आलोचना उपन्यासों तथा नाटकों मे भिन्न प्रकार से होती है। उपन्यासलेखक प्रत्यच्च अथवा अप्रत्यच्च दोनों प्रकार से जीवन की व्याख्या करता है, पर नाटककार केवल प्रत्यच्च रूप से ही यह काम कर सकता है। विद्वानों का कथन है कि, उपन्यास जीवन की सब से अधिक विस्तृत व्याख्या है; इसके विपरीत नाटक का क्षेत्र संकुर्चित है, क्योंकि इस में नाटककार को अपनी ओर से छुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। हेनरी जेम्स के अनुसार उपन्यास जीवन का वैयक्तिक अंकन है, इसके विपरीत नाटक को हम सद्धांतिक रूप से जीवन का अवैयक्तिक संप्रदर्शन कह सकते है। फलतः जहां हम उपन्यास के चेत्र में आसानी के साथ उसके लेखक के आतमीय विचारों को पहचान जाते हैं, वहां नाट्यचेत्र में उसके रचिता के जीवनसंबंधी सिद्धांतों को खोज निकालना हमारे लिए दुष्कर हो जाता है।

किंतु स्मरण रहे; नाटक की अवैयक्तिकता से हमारा आशय यह नहीं कि उसमे उसके लेखक के व्यक्तित्व का संसर्ग रहता ही नहीं, ऐसा होने पर तो हम नाटक को साहित्य ही नहीं कह सकतें। उपन्यास के विपरीत नाटक के सुतरा विषयप्रधान होने पर भी उसका रचयिता नाटकीय वंधनों को तोड़ जहा तहा अपने पात्रों के मुँह जीवन के विषय में अपने सिद्धांत प्रेंचकों को सुना ही देता है।

ध्यान से देखने पर ज्ञात होगा कि प्रीक करुणाजनक नाटकों में गायकगणों के मुँह से कही जाने वाली वाते वहुधा नाटक में उद्देश्य को प्रकट करने के भिन्न भिन्न उपाय श्रीधुनिक नाटकों में गायकगणों के न रह जाने से नाककार के हाथ में से श्रापने तत्त्वज्ञान को उद्घोषित करने का उक्त साधन

छिन गया है, और उसे इस काम के लिए अपने पात्रों में से ऐसा पात्र छांट लेना पड़ता है, जिसका कथावस्तु के साथ उतना श्रद्दट संवध नहीं होता, जितना अन्य पात्रों का होता है और जिसकी वाते बहुधा नाटक रचने वाले को अपनी वार्ते होती हैं। आधुनिक नाटकों मे-जिसका प्रमुख लच्य प्रेचकों के समुख जीवन की सामाजिक तथा राजनीतिक समस्याएँ उपस्थित करना है—वहुधा एक पात्र ऐसा होता है, जो आदि से अंत तक सारे कथावस्तु में एक वैज्ञानिक दर्शक की भांति उपस्थित रह कर, नाटककार की खोर से प्रेचकों को जीवन के सिद्धांतों का संकेत कराता है। हाल के यूरोपीय नाटकों मे तो यह पात्र इतना अधिक व्यक्त तथा सवल वन गया है कि फरांसीसियों की नाटकीय परिभाषा में उसका नाम ही तार्किक ( raisonneur ) पड गया है। किंतु नाटकीय पात्रों में से इस तार्किक अथवा व्याख्याता को ठीक ठीक ढूंढ निकालना चतुरता का काम है, और वहुधा समालोचक किसी पात्र के मुँह विशेष प्रकार की तात्त्विक वाते सुन कर उसे तार्किक समभने की भूल कर जाते है।

कहना न होगा कि चतुर नाटककार का कर्तव्य हैं कि वह अपने इस पात्र को कथावस्तु के साथ ऐमा सघटित कर दे कि वह नाटक में असंबद्ध व्यक्ति न प्रतीत होकर उसका एक अविभाज्य अग वन जाय। ऐसा न होने पर नाटकीय दृष्टि से उस पर आंचप किया जा सकता है, और क्योंकि बहुधा नाटककारों को ऐमा करने में कठिनाई होती है इस लिए सिद्धांतसकेतन के लिए इस उपाय का त्याग करके सामान्य पात्रों के मुंद्द से ही अपने सिद्धांतों को सकेतित कराना नाट्यकार के लिए अयस्कर होगा। किंतु क्योंकि एक नाटक में अनेक पात्र होते है, उन मब के मुंद्द से निकली वातों को हम नाटककार की अपनी बाते नहीं कह सकतं, इस लिए नाटककार के निजृ सिद्धांतों को खोजने के लिए सभी पात्रों के वार्तालाप की तुलनात्मक विवेचना करनी होगी और उसके उपरांत नाटक की समष्टि के तत्त्व को ध्यान मे रखते हुए उसके किसी विशेष पात्र के अथवा पात्रों के वार्तालाप में नाटककार के निजू सिद्धांतों की उद्भावना करनी होगी। एक वात त्त्रोर; रंगमंच पर जो सृष्टि दिखाई देती है, उसका सृष्टा नाटककार ही है, फलतः उसकी रचना में उसके भावों, विचारों तथा सिद्धांत त्रादि का समा जाना त्रानिवार्य तथा स्वाभाविक है। उसकी रची हुई साहित्यिक सृष्टि से हमें इस वात का भान हो जाना चाहिए कि वह इस संसार को किस दृष्टि से देखता है, वह उसका क्या आशय समभता है, वह उसके किन नैतिक श्रादशों को महत्त्वशाली समभता है। जीवन का जो सार उसे दीखता है, उसे ही वह प्रेचकों के संमुख उपस्थित करता है। फलतः किसी नाटक की अशेष घटना को देख कर हम महज ही इस बात का निर्धारण कर सकते हैं कि जीवन के विषय में उसके रचियता के क्या सिद्धांत है। इस प्रसंग में बावू श्यामसुन्द्रदास ने अगरेजी के प्रख्यात कवि शैले का निम्नलिखित उद्धरण दिया है—

कान्य का समाज के कल्याण के साथ जो संवध है, वह नाटक में सव से अधिक स्पष्ट रूप में दिखाई देता है। इस वात में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती कि जो समाज जितना ही उन्नत होता है, उसकी रगशाला भी उतनी ही उन्नत होती है। यदि किसी देश में किसी समय वहुत ही उच्च कोटि के नाटक रहे हों और पीछे से उन नाटकों का अंत हो गया हो, अयवा उनमें कुछ दोष आ गए हों, तो ममक्तना चाहिए कि इसका कारण उम देश का उस समय का नैतिक पतन है।

कहना न होगा कि जिस प्रकार भद्र नाटक किसी देश की भव्य

भावनात्रों के द्योतक है उसी प्रकार कुत्सित नाटक कालिदास का उस देश के नैतिक पतन के ख्यापक है। इस दृष्टि से जब हम कालिदास रचित शकुतला नाटक पर नाटकीय विचार करते हैं तब हमे उस नाटक में खे सभी ऋज त्र्यादर्श भाव मूक मुद्रा में पंक्तिबद्ध हुए खड़े दीखते है, जो इस देश की अनादि काल से विभूति रहते आए है। कविवर खींद्र के शब्दों मे इस नाटक में एक गंभीर परिगाति का भाव परिपक्व होता है। वह वह परिगाति फूल से फल मे, मर्त्य से स्वर्ग मे, श्रौर स्वभाव से धर्म में संपन्त हुई है। मेधदूत में जैसे पूर्वमेघ छौर उत्तरमेघ है, अर्थात पूर्वमेघ में पृथिवी के विचित्र सौदर्य का पर्यटन करके उत्तरमेघ मे अलकापुरी के नित्य सौंदर्य में उत्तीर्ण होना होता है, वैसे ही शक्ततला में एक पूर्वमिलन और दूसरा उत्तरमिलन है। प्रथम अर्क के उस मर्त्यलोक-संबंधी चंचल, सौंदर्यमय तथा त्र्यन्ठे पूर्वमिलन से स्वर्ग के तपोवन में शाश्वत तथा आनंदमय उत्तरमिलन की यात्रा ही शकुलला नाटक का सार है। यह केवल विशेषतः किसी भाव की अवतारणा नहीं है, और न विशेषत किसी चरित्र का विकास ही है, यह तो सारे काव्य को एक लोक से अन्य लोक में ले जाना और प्रेम को स्वभाव-सौंद्र्य के देश से मंगलसौंद्र्य के अक्षय स्वर्गधाम में उत्तीर्ण कर देना है।

स्वर्ग और मर्त्य का यह जो मिलन है, इसे ही कालिदास ने अपने नाटक में प्रदर्शित किया है। उन्होंने फूल को इस सहज भाव से फल में परिणत कर दिया है, मर्त्य की सीमा को उन्होंने इस प्रकार स्वर्ग के साथ मिला दिया है कि बीच का व्यवहार किसी को दृष्टिगोचर ही नहीं होता।

कालिदास ने श्रपनी श्राश्रमपालिता नवयौवनशालिनी शक्तला को

सरलता तथा भव्यता का निदर्शन वनाते हुए उसे संशयशून्य स्वभाव से भूपित किया है। अंत तक उसके इस स्वभाव मे वाधा नहीं पहुँचाई। फिर इसी शक्तंतला को अन्यत्र शांत प्रकृति, दु:खसहनशील, नियमचारिणी, और सतीधर्म की आदर्शरूपिणी बना कर चित्रित किया है। एक ओर तो वह तरुलताफलपुष्प की भाँति आत्मविस्मारक स्वभावधर्म के अनुगत दिखलाई पड़ती है और दूसरी ओर एकाम तप:प्रायण और कल्याण धर्म के शासन मे एकांत भाव से नियंत्रित चित्रित की गई है। कालिदान ने अपने विचित्र रचनाकौशल से अपनी नायिका को लीला और धेर्य, स्वभाव और नियम तथा नदी और समुद्र के ठीक संगम पर खड़ा कर दिया है।

नाटक के आरंभ मे ही हम शक्कंतला को एक निष्कलंक सौदर्यलोक मे विहरती देखते है। वहाँ का अशेष वातावरण उसकी भव्य
भावनाओं से आप्लावित हुआ दीख पड़ता है। उस तपोवन में वह
आनंद के साथ अपनी सिखयों तथा तरुलताओं से हिली-जुली दीख
पड़ती है। उस स्वर्ग मे छिपे-छिपे पाप ने प्रवेश किया और वह स्वर्गसौदर्य कीटदप्ट कुसुम की भाँति विशीर्ण और स्रस्त हो गया। इसके
अनंतर लज्जा संशय, दु.ख, विच्छेद और अनुताप हुए; और सब के
अवसान मे विशुद्धतर, उन्नततर स्वर्गलोक में चमा, प्रीति और शांति
दिखालाई पड़ने लगी। कविवर रवीद्र के शब्दों मे शक्कतला का सार
यही है और यही है भारतीय जीवन का चरम आदर्श। इस आदर्श
की उत्थानिका जितनी रुचिर कालिदास के शक्कतला नाटक में परिनिप्टित हुई है उतनी अन्यत्र कही नहीं।

दूसरी छोर यूरोप के सर्वोत्तर नाटककार शंक्सपीग्रर ने अपने देम्पेस्ट नाटक में मनुष्य का प्रकृति के साथ, छौर मनुष्य का मनुष्य के

साथ विरोध प्रदर्शित किया है। इस नाटक मे उनके शेक्सपीत्रार का ग्रन्य नाटकों की नाई त्राद्यत विद्योभ ही विद्योभ नाटकीय ग्रादर्श लहर मार रहा है। मनुष्य को दुर्दम प्रवृत्तियाँ उसके जीवन में ऐसा ही विरोध खडा कर दिया करती है। शासन, दमन श्रौर पीड़न से इन प्रवृत्तियों को हिंस्न पशुत्रों की नाई संयत करके रखना पढ़ता है। किंद्रु स्मरण रहे, इस प्रकार बल से इन प्रवृत्तियों को दबा देने पर, किंचित् काल के लिए उनका उत्पीडन हो जाता है: समय पाकर वे फिर उठ खड़ी होती है श्रौर फिर से मनुष्य के जीवन मे विद्योभ का तांडव उत्पन्न कर देती हैं। भारतीय आध्यात्मिक जगत् ने इस प्रकार के उत्पीडन को परिखाम नहीं समभा है। सींदर्य से, प्रेम से, मंगल से पाप को एक दम समूल नष्ट कर देना ही भारतीयों की दृष्टि में सची परिणित सममी जाती रही है। इस परिणित का व्याख्यान करने वाला साहित्य ही श्रेष्ठ साहित्य है, श्रोर उसी व्याख्यान में कविता के समान नाटक की भी परिनिष्ठा होनी वांछनीय है। इस प्रकार का साहित्य श्रेय को प्रिय श्रोर पुरुष को हृद्य की सपत्ति बना कर जनता के संमुख उपस्थित करता है। वह अतरात्मा के मंगलमय आंतरिक पथ का अवलवन करके उसके मल को उसी के आँसुओं मे धोया करता है, और इसी तत्त्व का चितन करते हुए काजिदास ने शेक्सपीयर की भाँति बल को बल से, आग को आग से न शात कर अपने नाटक में दुरत प्रवृत्ति के दावानल को अनुतप्त हृद्य के अशु-वर्षण से शांत किया है।

जीवनत्याख्या के इसी आदर्श को ध्यान में रख कर हमारे आचार्यों ने कहा है कि धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि ही नाटकीय कथावस्तु के फल अथवा कार्य है, अर्थात नाटकों से इन तीनों अथवा इनमें से किसी एक की निष्पत्ति होना आवश्यक है। जिस नाटक में इनमें से किसी एक तत्त्व की भी प्राप्ति न होती हो वह नाटक सचमुच निर्यंक है।

## कमेडी और ट्रैजेडी

होरेस वेलपोल के अनुसार जीवन सुखांत हैं लोगों के लिए आखात नाटक जो विचारशील है, और करुण्रसजनक है उनके लिए जो अनुभवशील हैं। इस कथन के अनुसार इस कह सकते हैं कि करुण्रसजनक नाटक हमारे मनोवेगों को अपील करते हैं और सुखांत नाटक हमारे मस्तिष्क को।

इसी तत्त्व को मैरेडिथ ने अपने प्रख्यात निबंध कमेडी का आधार वनाया और इसी के आधार पर उन्होंने सुखात नाटक का लच्चण विचारपूर्ण हास्य करते हुए इसे जीवन अनुभवों के लिए सामान्य ज्ञान (commonsense) का मापदंड वताया।

किंतु ध्यान से देखने पर ज्ञात होगा कि सुखांत नाटक का उक्त लच्चा दोषयुक्त है। प्रकार अथवा आचार्यवपयक अनेक सुखात नाटकों मे—जैसा कि दि स्कूल फॉर स्कैंडल—केवल मस्तिष्क का व्यापार न रह कर बौद्धिक तथा मनोवेगीय तत्त्वों का सकलन दृष्टिगत होता है; और जब हम सुखांत नाटक के उक्त लच्चा को शेक्सपीअर के सुखांत नाटकों पर घटाते है तब तो वह उन पर किसी प्रकार घटता ही नहीं है।

शेक्सपीग्रर को किसी के भी अपावरण (exposure) में प्रसन्नता नहीं होती थी। उन्होंने अपने समय के किसी भी एक विचार, चारि-त्रिक मापदंड अथवा रीतिरिवाज की समालोचना नहीं की। शठो तथा मृखों के प्रति हृदय की वह कठोरता, जो कि प्रकार अथवा आचार-संबंधी सुखांत नाटकों का मेरुदंड है, शेक्सपीग्रर में हुँहे नहीं मिलती।

है फालिट के शब्दों में शेक्सपीग्रर के उपहास में दुष्ट स्वभाव के डक

का अभाव है। उसकी सुखांत प्रतिभा इस काम से बहुत ऊपर है; उसने अपनी प्रतिभा के द्वारा सूर्खता, आत्मवंचना, शठता और गृष्नुता आदि भावों की क्रोशावहता न दिखा उसके द्वारा दुर्भीग्य और अन्याय के वशीभूत हुए प्राणियों का सुख मे अवसान दिखाया है।

ध्यान से देखने पर ज्ञात होगा कि सुखांत नाटको का अपना जगत् पृथक् ही होता है, और उस जगत् के अपने अलग ही नियम होते हैं। वहाँ के व्यवहार को हम वास्तविक जीवन के मापदंड से नहीं नाप सकते श्रीर जब हम इस दृष्टि से शेक्सपीग्रर के सुखात नाटको का अनुशीलन करते हैं तब हमें ज्ञात होता है कि उनके सीदर्भ का सार वातावरण तथा चित्तवृन्ति मे है, जिसमे कि, कवि ने उनका निर्माण किया है। अनुपन्न परिस्थितियों से वे भरे पडे है, किसी न किसी प्रकार उन्हें सभी के लिए सुखात बनाया गया है; कथोपकथन उनका बहुधा नीरस तथा फीका है, यथार्थवाद के सभी मापदडों का उनमे कवि ने प्रत्याख्यान कर दिया है, इनके मिडसमर नाइट्स ड्रीम मे सामान्य ज्ञान को जगह जगह धता बताई गई है, लडके के वेप मे फिरने वाली रोजालिंड का छोर्लेंडो तथा उसके पिता कं द्वारा न पहचाना जाना इस बात का पर्याप्त निदर्शन है। किंतु ज्यों ही हम अपनी अविश्वासवृत्ति को त्याग, कवीय श्रद्धा सं श्रनुशासित हो, इनकं रचे मायारूप जगत् मे पैठते है, त्यों ही हमे इनका रचा जगत् वाम्त-विक जीवन का अनुकरण करने वाले सुखान नाटकों की अपेवा करी श्रधिक मंगलमय तथा वैभवसंपन्न दृष्टि गोचर होने लगता है। यहा पहुँच हमारे मन मे एक प्रकार की श्रद्धा श्रकुरित हो जाती है श्र्यार हम समभने लगते है कि वह मभी भद्र हैं जहाँ हमें योवन ले जाता है, जिधर हम मूर्खता अवसर करनी हैं मनोज्ञता और आव्यारिमकता से समुपेत, उदीयमान प्रेम खौर खनुपपन्नताओं की मर्मज्ञता से संपन्न,

मानवीयता तथा प्रकृति के भीतर संनिहित सभी प्रसन्न, मधुर, तथा मंजुल तत्त्वों के प्रति एक प्रकार के प्रेम से समुल्लसित, सभी प्रकार के गिरे-पड़े, उखड़े-पुखड़े आचार की विचित्रताओं से चर्चित, उपहास की उत्कृष्ट भावना से आसावित और सभी प्रकार की मूर्खता के वैचित्र्य से अर्चित ये सुखांत नाटक कुछ अन्ठे ही, किसी और ही जगत् के, किसी ही प्रकार के मनुष्यों से बसे हुए दीख पड़ते हैं। और अंत में शेक्सपीअर ने अपने अतिम सुखांत नाटकों मे इस जगत् मे वास्तविक सानवीय अभद्रता तथा क्षिष्टता का प्रवेश किया है।

फलतः यह कहना कि सुखांत नाटक की ऋपील मित्तिक के प्रति और करुण्एसजनक नाटक की ऋपील मनोवेगों के प्रति होती है, दोषयुक्त ठहरता है। इसके विपरीत यदि हम यह कहे कि करुण् रसजनक नाटक वे हैं, जिनमें नाथक का निधन दर्शाया गया हो और सुखांत नाटक वे हैं, जिनमें ऐसा न होता हो तब हमें यह मानना पड़ेगा कि दि थूी सिस्टर्स, जिस्टिस, दि सिल्वर वॉक्स सुखांत नाटक है और डाक्टर्स डाइलेमा करुण्एसजनक नाटक है, जब कि वास्तव में ऐसी वात नहीं है। इसके विपरीत यदि हम कहें कि मानवीय प्रसन्नता की कहानियाँ सुखांत नाटक हैं, और उसके करेश की कहानियाँ करुण्यसजनक हैं तब हमें रोमिग्रो एंड जूलियट तथा उत्तररामचरित को करुण्यसजनक नाटक और वोल्पोन को सुखात नाटक मानना पड़ेगा, जब कि वात वास्तव में इसके सुतरां विपरीत है।

किंतु यह सब कुछ कह चुकने पर भी यह सभी को मानना पडेगा कि जिस प्रकार सामान्य दृष्टि से देखने पर; एक दूसरे से भिन्न प्रकार के होने पर भी श्रोथेलो, दि थृी सिस्टर्स, घोस्ट्स, तथा जस्टिस नाम के नाटकों में एक प्रकार की श्रांतरिक समानता है; उसी प्रकार सामान्य दृष्टि से देखने पर एक दूसरे से भिन्न प्रकार के होने पर भी शकुंतला, उत्तरसम्बरित, एज यू लाइक इट, बोल्गेन, दि कंट्री वाइफ, तथा मैन एड सुपरमैन नाम के नाटकों में एक प्रकार की आंगिक समीपता है।

इस समानता का आश्रय इन नाटकों की कथनीय वस्तु नहीं है। एक ईर्ष्यां पित, जो श्रोयेलो में करुण्एसजनक नाटक का आधार बनता है, वही दि कट्टी वाइफ में सुखांत नाटक की कथावस्तु बन जाता है। शेक्सपीश्रर के एक नाटक में क्तियोपेट्रा करुण्एसजनक सपन्न हुई है तो शॉ ने उसी को अपनी सुखात रचना का विषय बनाया है। यह समानता इन नाटकों के पीछे काम करने वाले व्यक्तियों की समानता भी नहीं है श्रीर नहीं है वह उनके माध्यम के पारिभाषिक उपयोग की। श्रीर इस प्रकार श्रंत में यह समानता एकमात्र इन नाटकों के द्वारा प्रेक्षक अथवा पाठकवर्ग पर पड़ने वाले प्रभाव की ही उहरती है, श्राइये, श्रव देखे कि वह प्रभाव कीनसा श्रीर किस प्रकार का है।

श्रीर इसं श्रवस्थान पर श्राकर हमे करुण्रसजनक तथा सुखांत नाटकों के प्रभाव में एक प्रकार का मौिलक प्रातीप्य दीख पड़ेगा। सुखांत नाटक का सार एक विशेष प्रकार की मनोवेगीय प्रतिक्रिया में है, तो करुण्रसजनक का सार उससे दूसरे प्रकार की मनोवेगीय प्रतिक्रिया में। ये प्रतीपी प्रभाव श्रयवा परिणाम मनोविज्ञान से संबंध रखते हैं। मानवीय चेतना के विषय में हमारा इतना ज्ञान नहीं है कि हम इस बात की गवेषणा कर मके कि वह कौन सी मनोवेज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा इन परिणामों की उपपत्ति होती है; संभवतः साहित्यिक रचना के लिए इन बातों की खोज में जाना उचित भी नहीं है। ऐसी दशा में हमारा कर्तव्य नाटकों के उक्त दो प्रकार के प्रभावों के मूल में न जाकर एकमाज उन प्रभावों की विवेचना करना

ह्योर यह देखना रह जाता है कि साहित्यिक कला से उनकी उत्पत्ति हैसे होती है।

श्रीर यहाँ हम इस समस्या के अनपेचित विस्तार में न फॅस इतना ही कहेंगे कि नाटकीय समस्याओं के मनोवेगीय चुखात नाटक में विशदीकरण की विभिन्नता—जो ट्रैजेडी और कमेडी से उद्गृत होने वाली अनुभूति की प्रमुख अवछेदक है-एकमात्र सुख या दुःखं का, अथवा रात्रि के समय होने वाले भयं श्रीर प्रात काल के साथ श्राने वाले श्रानंद का ही विभेद नहीं है, किंतुं यह इनसे एक पग और श्रागे बढ़ नाटक के श्रंत मे उद्गूत होने वाले मनोवेगीय मूल्यों (emotional values) से भी संबंध रखती है, श्रौर हम कह सकते हैं कि सुखांत नाटक का संबंध सामयिक मृत्यों से है, तो करण्रसजनक नाटक का संबंध शाश्वत मृत्यों से है। सुखांत नाटक में व्यक्ति का समाज के साथ और समाज का व्यक्ति के साथ जो संबंध है, उसका प्रदर्शन होता है। श्रीर उसका चरम मापदंड सदा से सामाजिक रहता आया है सुखांत नाटक के अवसान का संबंध अनिवार्यक्रपेण उस मर्यादा, व्यवहार अथवा वृत्ति से है, जिसमे कि सामान्य जीवन को जीवित रहना, है । इसका सवंध भावकप अमूर्त न्याय से नहीं, अपितु इस जगत् के स्थूल सनोवेगीय तथा चारित्रिक निर्णयों से है। श्रीर जिस् प्रकार चरित्र के चेत्र में, उसी प्रकार मनोवेगों की परिधि में सुखांत नाटक के प्रति होने वालो प्रतिक्रिया में द्रष्टा को जीवन मे दीख पडने वाले खिचाव नथा तनाव से मुक्ति प्राप्त होती है, उसके मनोवेगो का भार ढीला पडता है और वह खोटे भाग्य की चपेटों से वच कर शांति की श्रोर श्रायसर होता है। और यही कारण है कि सुखांत नाटक मे अनि-वार्यस्प से उपहास का अंश विद्यमान रहता है। सभी जानते है

कि उपहास एक सामाजिक वस्तु है और मनोवैज्ञानिकों के अनुमार इसके पीछे मुक्ति अथवा सुस्थता की भावना वनी रहती है। सुखांत रच्ना मे उपहास के इस तत्त्व को मुखरित होने का वह अवसर मिल जाता है,~जो वा्स्तविक जीवन मे दुष्प्राप्य है, क्योंकि कला के चेत्र मे हमारे कियाकलाप और हमारी वृत्तियाँ, वास्तविक जीवन मे अनिवार्य-रूपेण उनसे उद्भुत होने वाले गभीर परिणामों से पृथक हो जाने के कारण, उपहासास्पद वन जातो हैं, ऋौर इसी लिए वे उस नाटकीय त्रानंद का विपय बन सकती है। जिससे वे यथार्थ जीवन मे वंचित रहा करती हैं। फाल्स्टाफ का भद्दा मोटापन, उसकी शराव पीने श्रीर बात बात में भूठ बोलने की टेव, उसकी पद पद पर धोखा देने की त्रादत, श्रौर उसकी श्रन्य बहुत सी वेतुकी बातों की यथार्थ जीवन मे प्रेचकों तथा श्रोतात्रो पर ऐसा कुरुचिजनक प्रभाव पड़ेगा कि उन्हे सुनकर वे उस पर थू-थू करने लगेगे, किंतु फाल्स्टक की उन्हीं वातों के सुखांत नाटक की परिधि में प्रविष्ट हो जाने पर हम वास्तविक जीवन से नाटकीय जीवन में सरक जाते हैं, श्रीर फाल्स्टाफ के माथ तदात्म हो हम उसी स्वतंत्रता तथा मुक्ति का अनुभव करने लगते है, जो अपने शरीर और चरित्र की वेतुकी बातों के द्वारा इनके नियमित सम्थान की कठोरता से दूर भाग कर फाल्स्टाफ ने अनुभव की थी।

किंतु इन सब बातों का यह आशय कटापि नहीं है कि एक सुखांत नाटक में उपहास के अंश का होना अनिवार्य है। उपहास के अभाव में भी इस कोटि के नाटक को देख कर हमारे मन में एक प्रकार का सतोप तथा आनट उत्पन्न हो सकता है और सच पूछों तो, उच्च कोटि के सुखात नाटकों में हम सभवतः कटाचित् ही हमते होगे। इसके द्वारा हमारे मन में विविध प्रकार की यृत्तियाँ उदय हो सकती है; क्योंकि साहित्य की अन्य विधाओं के समान मुखात नाटक भी अपने रचयिता की प्रतिमृतिं है, और स्वभावत सुखात क नाटकों से उत्पन्न होने वाले स्वाद भी इतने ही होंगे, जितने कि इन नाटकों के रचने वाले कळाकार। किंतु इस कोटि के नाटक से उत्पन्न होने वाला प्रभाव, चाहे ऐसा सरल हो जैसा कि यू नैवर कैन टैल का, श्रथवा इतना संकुल जैसा कि शकुंतला अथवा टेंपेस्ट का, दोनों हो प्रकार के प्रभावों में, उनसे उत्पन्न होने वाली मनोवेगीय तथा चौद्धिक प्रतिक्रिया में एक प्रकार की मुक्ति तथा सँतोप का अंश विद्यमान रहता है। यदि एक सुखांत नाटक को देख हमारे मन में मुक्ति की यह भावना न जगी, यदि उसने हमारे यन में मनोवेगों का तो तहलका मचा दिया किंतु उनको एक लय का रूप दे मनस्तुष्टि की चरम तान में सकलित न किया तो सममो सुखात नाटक की दृष्टि से वह नाटक कोरा गया । ऋौर परिणाम मे होने वाली इस एक-तानता की दृष्टि से देखने पर शेक्सपी अर का सुखांत नाटक मर्चेंट अरॉफ वेनिस दोषपूर्ण ठहरता है, क्योंकि छाधुनिक प्रेचकों के हृदय में इस नाटक का अवसान होने पर भी शायलाक का चरित्र तीर की भांति गड़ा रहता है; ऋौर यही वात शेक्सीग्रर के मच एडो ऋबाउट नथिंग के विषय में दुहराई जा सकती है; क्योंकि वहा भी नायक की कठोर यातनाएँ, नाटक का श्रवसान हो चुकने पर भी, प्रेचकों को गाँस की नाई सालती रहती हैं। सुखांत नाटक की चरम परिनिष्ठा कालिदा के शकुतला नाटक में संपन्न हुई है, जहाँ आदर्शभरित जीवनसरिता के तलपृष्ट पर उतराने वाले अशेष बुद्बुदों का, अंत मे, उसी सरिता में अवसान हो गया है और शकुतला अपने पथ के सब कंटकों का अपसारण कर अंत मे अपने इष्ट देव के साथ एक हो गई है।

और वह तस्त्व, जिसके कारण कि मचेंट ग्रॉफ वेनिस तथा मच एडो ग्रवाउट निर्धेग नामक नाटकों में क्लेश सुख में पर्यवसित न हो अंत तक प्रेक्षकों के मन को सालता रहता है, 'करुणरस्जनक नाटकों का मौलिक आधार है। द्रैजेडी और कमेडी में प्रमुख भेद यही है कि द्रैजेडी में हमें अपनी उस मनोवृत्ति का, जिसके द्वारा कि हम इस जीवन को वृद्धिगम्य समझते हैं, परित्याग कर देना पड़ता है। हमें इसे, जैसा यह हमारे संमुख प्रपंचित रहता है, उसी रूप में मान लेना पड़ता है; और पकतालता—यदि द्रैजेडी की परिधि में इसकी संमावना है भी तो—हश्यमान जगत् के मृल्यों में उद्भूत न हो उस पार के जगत् के मृल्यों में दोख पड़ती है।

श्रीस्टोटल के कथनानुसार ट्रैजेडी के रस करणा तथा भय होते है। करण्रसजनक नाटक का विषय निसर्गतः भद्र पुरुष को श्रभ्युत्य से गिरा कर श्रवनित के गर्त में धकेलना नहीं होना चाहिए; क्योंकि इससे प्रेज्ञकों का, उद्देग के मारे हक्के-वक्के रह जाने का भय है। ट्रैजेडी का नायक ऐसे मनुष्य को वनाना उचित है जो सर्वाशेन भद्र न हो, श्रीर जो पतन के गर्त में श्रपनी नैसगिक नीचता से नहीं, श्रिप तु श्रपने किसी प्रमाद श्रथवा निर्वलता के कारण गिर पड़ा हो।

किंतु जब हम ध्यानपूर्वक उक्त कथन की परीचा करते हैं तब हमं ज्ञात होता है कि द्रैजेडी के देखने पर हमारे मन में एकमात्र करणा तथा सत्रास के भाव न उत्पन्न हो कभी कभी साध्वस, विपाद, अमप तथा क्षांति के भाव भी भर जाते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि वड़ी से वड़ी ट्रैजेडी को देख कर भी हमारे मन में इन भावनाओं का उदय नहीं होता ? क्या श्रोथेलो को देख कर हमारे मन में अमर्प, ।द ट्रोजान -वोमैन को देख कर क्रांति, श्रीर घोस्ट को देख कर उत्र विपाद नहीं उत्पन्न होता ?

श्रव यदि सिद्धांतवाद के भमेले को छोड हम ट्रेंजेडी में किसी

पूर्ले तत्त्व की खोज करें जो समानरूप से सभी करणरसजनक नाटकों में संनिहित रहता हो, तो वह हमें मानवीय सताप अथवा वेदना में मिल

जाता है। कहना न होगा कि करुण्रसंजनक नाटक का रचयिता मानवसमाज को रहस्यमय ऋदष्ट की चपेटो मे परिविष्ट हुआ पाता है, वह उसे दुर्दम दैव से दलित, देवी घटनात्रों से परिहसित, परिस्थितियों का टास, और कठोरता, अन्याय, तथा उत्पीडन का उपहार वना हुआ देखता है। नियतियत्ती के इस निरुद्देश्य नृत्य को वह कभी उन परपरागत दैवोपाख्यानों में प्रतिफलित हुआ देखता है, जिनका जगत् देवतात्रों तथा धीरोदात्त नायकों से बसा हुआ है; जिसमे वसने वाले आगामेम्नन ने इफिजेनिया को अधविश्वास की वंलिवेदी पर चढा दिया था; इफिजेनिया की माता ने उसके पति की हत्या करके उसका वद्ला लिया था; उसके पुत्र स्रोइंडिपुस ने स्रपने विता की मृत्यु का वदला अपनी माता तथा उसके प्रेमी को मार कर लिया, श्रीर श्रंत में देवताश्रों ने अपना बदला उससे लिया। नियतियद्यी के इसी निरुद्देश्य तांडव को वह उस जराजीर्ण राजा की जीवनवनी में घोषित होता देख सकता है, जो अपने राज्य को अपनी पुत्रियों में — उनके अपने प्रति होने वाले प्रेम की मात्रा के अनुसार — वाँट देता है; अथवा उस पुरुष और उसकी पत्नी की कहानी में देख सकता है, जो अपनी उच्चपदाभिलाषा से प्रेरित हा परघात करने को **उचत होते हैं, किंतु अपनी भीरुता के कारण उस पाप से दूर रह जाते** हैं। इस नृत्य को वह ऐटनी ख्रौर क्लियोपेट्रा तथा जॉन ग्रॉफ स्रार्क चादि ऐतिहासिक नायकनायिकाच्यों के जीवन में घटता देख सकता है; वह इसी अनिरुद्ध पादप्रहार को वड़े से वडे और छोटे से छोटे मनुष्य के जीवन में ध्वनित होता देख सकता है।

मानवर्यत्रणों के इंस हेश्य से, चाहे यह किसी भी रूप में और समाज की किसी भी श्रेणी में क्यों न हो—मानवजीवन के प्रति ( वह दैवद्वनियोग लक्षित होता है, जो नाटकीय कला का सार है।

कहना न होगा कि नाटक में अभिनीत की जाने वाली मानवीय यंत्रणा में किसी सीमा तक स्वयं नायक और नायिका का अपना हाथ होता है; और उम दैवदुर्नियोग को, जिसमें कि वे फँसते हैं, वे स्वयं अपने हाथों अव्रत्यच रूप से आमंत्रित करते हैं; और उनके इस प्रकार अनजाने अपनी मौत अपने आप बुलाने में ही देजेडी का चरम सार है।

करंग्रसजनक नाटक में जहाँ उसके नायकनायिका अनजाने अपनी मौत आप बुलांते हैं, वहाँ साथ ही उनके ट्रैजेडी की मानव- कियाकलाप की प्रसूति में भाग्य के प्रतिनिवेश का भी बड़ा हाथ रहता है; श्रौर सभी जानते हैं कि का हाथ भाग्यचक मनुष्य के हाथ से वाहर की वस्तु है, स्वय विधाता भी इसमें फंसा हुआ सृष्टि के अविराम यातायात को चला रहा है। और जब कि हम सुखांत नाटक मे होने वाले परिणाम की नीतिमत्ता अथवा औचित्य को इसी जीवन में प्रत्यक्ष हुआ पाते है, कहणरसजनक नाटक के परिणाम की नीतिमत्ता अथवा ' औचित्य को हम इस जगत् के मापदंड से नहीं नाप सकते, क्योंकि हम देखते हैं कि ओथेलो एक वदान्य तथा भव्य व्यक्ति था, और इयागो आमूलचूल पैशाचिकता मे पगा हुआ नरिपशाच, अंत दोनों का फिर भी एक समान था, मरे दोनों थे, और दोनों ही क्लेश और यातना के प्रचंड काथ में। हेस्डिमोना, कोर्डेलिया श्रीर श्रोफेलिया, जो फूलों पर पली थीं श्रोर फुलोंसे फलों में परिरात हुई थीं, भी अंत में उसी प्रकार मृत्यु का श्रास वनती हैं, जिस प्रकार

कि नारकीय मंथरा और उसी कोटि की अन्य नरशुनिया। इन परिणामों को हम भौतिक जीवन के सामियक मूल्यों से नहीं आंक सकते; यहाँ तो हमें "बस माग्य में यही बदा थो" यह कह कर मौन हो जाना पड़ता है।

कहना न होगा कि करु एरस जनक नाटकों को वहु संख्या मे किसी प्रकार की मनोवेगीय एकलयता नहीं संपन्न होती। इसमे संदेह नहीं कि करुण्रसजनक नाटकों के ऋभिनय से एक प्रकार का आंतरिक त्रानंद उत्पन्न होता है, किंतु वह त्रानंद मानवीय यातना की कथा से नहीं, अपितु उस कथा को कहने के चामत्कारिक ढंग से, उस कथा के रचिवता की त्रानूठी कलावत्ता से प्राप्त होता है; यह त्रानंद है परिणाम उस रसमयी साहित्यिक संयोजना का जिसके द्वारा कि एक परिनिष्ठित कलाकार ऐक्य की भावना का, और नाटकीय संघर्ष की ्तुमुलता तथा गहनता का परिपाक किया करता है। प्रत्येक नाटक के श्रवसान में हमारे मन में एक परिपूर्ण, सतोषजनक, समृद्ध श्रनुभूति का उदय होता है। हम अनुभव करते हैं कि ट्रैजेड़ी का चक्र जितना चाहिए था उतना घूम चुका है, उसके परिणाम का उसके आरंभ के माथ सामजस्य पूरा उतरा है, श्रौर नाटकीय संस्थान श्रथवा प्रकार की वह इतिमत्ता,हो चुकी है जिसे हम नाटक के अवसान मे रगर्भूमि को छोडते समय यह कह कर व्यक्त किया करते है कि "स्रोह! क्या ही अच्छा नाटक था ? उस किव ने तो वस जीवन के चित्रण मे , लेखनी ही तोड दी !!" किंतु ध्यान रहे, यह आनंद, जिसका प्रकाशन हम उक्त शब्दों मे किया करते हैं, बहुधा नाटक के रूप से, ट्रैजेडी की नाटकीयता से संबंध रखता है; इसकी प्रसृति नाटक मे दीखने वाली मानवीय यंत्रणा के दर्शन से नहीं हुई है। इसे देख कर तो वहुधा हमारा मन मुरक्ताया ही रहता है; स्त्रौर यह वात ध्यान

देने योग्य है कि जो व्यक्ति नाटकीय कला के अवबोध से वचित हैं, वे इस कोटि के नाटकों को देख छात में विन्न ही हुआ करते है ऋौर कहा करते हैं कि क्या ही अच्छा होता यदि हम इस नाटक को देखने ही न जाते। वास्तविक जीवन के चित्रण के रूप में देखने पर ये नाटक हमारे मन में एक प्रकार की क्रांति उत्पन्न कर देते हैं; हम इनके भीतर नायक और नायिका की चरित्र की दृष्टिं से उनके निष्पाप होने पर भी, श्रांकचनता को सुरभाए मन स्वीकार किया करते हैं। शेक्सपीयर रचित त्रोधेनो में हम अन्य वहत से व्यक्तियों के पतन के साथ साथ उस नाटक के धीरोदात्त नायक त्र्योथेलो को भी निहत होता देखते हैं। हैमलेट नाटक मे जहाँ अन्य बहुत से नरनारी यमलोक की यात्रा करते है, वहाँ प्रतिच्या विचारों में भूलने वाला उस नाटक का भावुक नायक भी नाटक के अंत मे यही कहता सुनाई पडता है कि वस तैयार रहने में ही वहाद्वरी है। नाटकीय कला की दृष्टि से निधन का कितना भी महत्त्व क्या न हो, इन नाटकों को देख कर प्रेचक वर्ग के लिए त्रोथेलो त्रौर हैमलेट जैसे भद्र पुरुषों को मृत्यु के मुख मे जाता हुआ देखना कठिन हो जाता है श्रीर वे श्रकस्मात् चीख पडते है क्या ऐसे वदान्य व्यक्तियों का भा जीवन में यही अवसान होना बदा था ?

कित दैवदुर्नियोग के इनना कठोर होने पर भी, आर्त समाज की इस दबी चीख के सुनाई देने पर भी कि "हे राम नया इसी को मनुष्य कहते हैं, क्या मनुष्य का यही अवसान हैं ?" हमारे मन पर द्रैजेडी का चरम अंकन एक भिन्न ही प्रकार का होता है, जिसका आँकना इह लोक के सामयिक मापदंड से न होकर परलोक के शाश्वत मापदंड से हुआ करता है। इन नरपुंगवों को भाग्य के साथ जूझता हुआ देख कर हमारे मन में खुद्र भावनाओं के स्थान पर उदात्त और उत्तुंग भावनाएँ जागृत होती हैं और संग्राम से उत्पन्न होने वाले उत्साद के साथ साथ हमारे मन में मनुष्य की मौलिक विशालता और उसके स्वाभाविक उत्कर्ष की गरिमा भी जागृत हो जाती है। और इसी छिए जहाँ हम अपने विषाद को गहरा बता कर उसकी उत्करता प्रकर करते हैं, वहाँ द्रेजेडी के समन्तेत्र को सदा उन्नत तथा ऊँचा बता कर उसकी उदात्तता को व्यक्त किया करते हैं। और यद्यपि ग्रोवेलो तथा हैमलेट की कथा को पढ कर हमारे मन मे विषाद की तिमस्ना छा जाती है, तथापि अंततोगत्वा हमे इस बात की पूरी अनुभूति हो जाती है कि जीवन मे शाश्वत मृल्य भद्रता, वदान्यता, शुचिता, निष्पापता और उत्साह का ही है, और इन्हों के प्रदर्शन मे मनुष्य की—चाहे उस पर कितने भी कष्ट क्यों न न्यावे, और हम जानते है कि कष्टों की न्यांप्र मे पिघल कर ही न्यात्मा कुंदन वनता है—इतिकर्तव्यता है।

कहना न होगा कि भारतीय श्राचार्यों ने सदा से सुखात नाटक को व्रहण करते हुए दु:खांत नाटक का प्रत्याख्यान किया है। उनकी दृष्टि में किसी भी मगलमय जीवन का श्रवसान श्रवसाद में नहीं होता; मंगल का श्रवसान श्रानवार्य रूप से शिव तथा शांति में होता है; श्रीर शांति हैं मन का धर्म; श्रीर एक मगलमय जीवन का वहन करने वाला त्यागी जव श्रपने पीठ पर लदे भार को फेकता है, तब स्वभा-वतः उसके हृद्याकाश में शांति की ज्योत्स्ना खिली रहती है श्रीर उसके शरीर के वेदनाश्रों से परिविष्ट रहने पर उसका श्रंतकरण सुप्तमीन सरोवर की नाई निस्तव्य तथा नीरव रहां करता हैं। विदि किसी व्यक्ति की वृत्ति श्रवसान के समय इससे विपरीत प्रकार की रही तो समभो वह सन्ना महात्मा नहीं हैं।

हमारे यहाँ इस जीवन की असूति आनंदमय भगवान् से मानी गई है और उसी मे उसका अवसान भी निर्धारित किया गया है। श्रौर क्योंकि हमारा श्रात्मा श्रानंदसय भगवान् का ही एक व्यक्तिकण् है इसलिए उसीके समान यह भी शाश्वत तथा आनंदमय है, इसे अवश्य अपने आदि स्रोत अथवा अपने जैसे अगिएत ज्योतिकणों की समष्टि में मिल कर एक हो जाना है। कितु यह अनुष्ठान सदा तपम्या के द्वारा हुआ करता है। फलतः हमारे यहाँ जीवन के शाश्वत होने के के कारण उसका श्रंत सदा ही श्रानंदमय रहता श्राया है श्रोर श्रात्मा को इस पद तक पहुँचाने के साधन तपस्या अथवा क्लेश का पहले ही अवसान हो चुका होता है। यह वात कालिदांस के शक्कतला नाटक को देखने से भली भॉति व्यक्त हो जाती है । इस नाटक मे भारत के अमर कवि ने पाप को हृद्य के भीतर अपनी ही आग से आप ही दग्ध कर दिया है-वाहर से उसे राख मे छिपा कर नहीं छोडा । उन्होंने दुष्यत श्रीर शक्कंतला के चरम मिलने के मध्य श्राने वाले सभी श्रमंगलों को भस्म करके यह नाटक समाप्त किया है, जिसका परिणाम यह होता है कि प्रेचकों के मन में एक सशयहीन मगलमय परिगाम की शांति छा जाती है । बाहर से अचानक पापवीज पड जाने से हृदय में जो विषयृत्त खड़ा हो जाता है, वह भीतर से जब चक समूल नष्ट नहीं होता, तब तक उसका उच्छेद नहीं होता, कालिदास ने शक्कतला और दुष्यंत के मिलनरूप चेत्र में पड़े हुए दुर्वासा के शापरूप वृत्त को को समूल ध्वस्त करके ही--श्रौर म्मरण रहे श्रादम श्रीर ईव का का श्ररोप क्रियाकलाप ही उस शाप का परिणाम है-- उनका चरम मंगलमय मिलन सपादित किया है। जीवन की जो मनोज्ञ प्रक्रिया नाटकीय दोत्र में कालिदास ने खड़ी की भारत के विभिन्न नाटककारों ने अपनी अपनी रचनाओं मे उसी को अंगीकार किया है।

## नाटकरचना के सिद्धांत

नाटकीय तत्त्व की विवेचना करते हुए हमने कहा था कि नाटकीय तत्त्व में संघर्ष अथवा द्वंड का होना आवश्यक है। यह संघर्ष नाट-कीय पात्रों का बाह्य तथा त्रांतर दोनों हो प्रकार के जगत् के साथ हो सकता है। बाह्यघटनात्रों के साथ युद्ध दिखाने के निदर्शन श्रोथेले तथा मैकवेथ है त्रीर त्रांतरिक प्रयुत्तियों का द्वंद्ध दिखाने के हैमलेट तथा किंग लियर निदर्शन हैं। नाटक के मृल त्राधार इस विरोध रूप तत्त्व के उदय, उत्थान त्रीर परिणाम के त्रनुसार ही नाटक के ढांचे का पाश्चात्य त्राचार्यों ने विवेचन किया है।

नाटक में जहाँ से यह विरोध या द्वंद्र आरम होता है वहीं से मुख्य कथावस्तु का भी आरंभ होता है और जहाँ इस की पाश्चात्य और भारतीय परिभाषा के आरंभ में जो विरोध एत्पाम निकलता है, वहीं के आरंभ में जो विरोध एत्पन्न होता है, वह पहले एक निश्चित सीमा तक वढता जाता है, और उस परिधि के उपरांत दो विरोधी पत्तों में से एक की विजय आरंभ होने लगती है और तब श्रत में भले को ब़रे पर अथवा भाग्य को व्यक्ति पर विजय प्राप्त होती है। नाटकीय कथावस्तु, अर्थात् संघर्ष के विकास के आधार पर पारचात्य त्राचार्यों ने नाटक को पाँच भागों में विभक्त किया है: पहला आरंभ, जिसमे विरोध अथवा सघर्ष उत्पन्न करने वाली कुछ घटनाए होती है, दूसरा विकास, जिसमे सघर्ष बढता है, तीसरा चरम सीमा, अथवा परा कोटि, जहाँ से किसी एक पन्न की विजय का आरंभ होता है; चौथा उतार या निगति, जिसमे विजयी की विजय निश्चित हो जाती हैं; और पाँचवां अंत या समाप्ति, जिसमे उस विरोध या द्वद्व पर पटाचेप हो जाता है। विकास की इन्हीं अवस्थाओं

को कुछ परिवर्तन के साथ भारतीय आचार्यों ने आरंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम इन पाँच विधानों में व्यक्त किया है। भारतीय आचार्यों के अनुसार नायक अथवा नायिका के मन में किसी प्रकार का फल प्राप्त करने की अभिलाषा होती है और उसी अभिलाषा से नाटक का आरंभ होता है। उस फल की प्राप्ति के लिए जो व्यापार होता है, वह प्रयत्न कहाता है। आगे चल कर विद्नों पर विजय लाभ करते हुए उस फल के प्राप्त होने की आशा होने लगती है, इसीको प्राप्त्याशा कहते है। इसके अनंतर विद्नों का नाश हो जाता है और फल की प्राप्ति निश्चित हो जाती है, इसे नियताप्त कहते है, और सव के अत में फलप्राप्ति होती है; जो फलागम कहाती है।

ऊपर लिखी पांचो श्रवस्थाए न्यापारशृंखला की है। इसके साथ ही भारतीय आचार्यों ने दो और वातों पर और विवेचन श्चर्यप्रकृति किया है . एक अर्थप्रकृति और दूसरी संधि। अर्थ-प्रकृति से अभिप्रेत है कथावस्तु को प्रधानफल प्राप्ति की ओर अग्रसर करने वाले चमत्कारयुक्त श्रंश, जिनके भेद है . वीज, विदु, पताका, प्रकरी और कार्य। वस्तु के प्रारंभिक कथाभाग को, जो कि क्रमशः विस्तृत होता जाता है, वीज कहते हैं। जो वात समाप्त सो होने वाली अवांतर कथा को अप्रसर करती और नुख्यकथा का विच्छेद नहीं होने देती, उसे बिंदु कहते हैं। प्रासंगिक कथावस्तु जब आधिकारिक कथावस्तु के साथ साथ चलती है तव उसे पताका कहते हैं, जैसे रामायण में सुप्रीव की; वेणीसहार में भीमसेन की खोर शकुतला नाटक मे विदूषक की कथा। प्रकरी वह प्रासगिक कथावस्तु है, जो आधि-कारिक कथावस्तु के साथ साथ न चल, थोडी दूर चल कर समाप्त हो जाती है, जैसे रामायण में जटायुरावणसवाद ख्रीर शकुतला में छठे

त्रंक में दो दासियों का वार्तालाप। कार्य से तात्पर्य उस घटना से हैं, जिसके लिए उपायजात का आरंभ किया जाय और जिसकी सिद्धि के लिए नाटकीय सामग्री जुटाई जाय। कहना न होगा कि ये पांचों वाते वस्तुविन्यास से संबंध रखती है।

उपरिवर्णित अर्थप्रकृतियों और अवस्थाओं के परस्पर संयोग से नाटक के जो पांच अंश या विभाग बनते है, उन्हें पांच संधियों की सज्ञा दी गई है । उनके नाम हैं: मुखसंधि, प्रतिमुखसंधि, गर्भसंधि, अवमर्शसंधि और निर्वहण-संधि । जहाँ प्रारंभ नामक अवस्था और बीज नामक अर्थप्रकृति के संयोग से अर्थ और रस की अभिन्यक्ति हो, वहाँ मुखसिंघ होती है। प्रतिमुखसंधि में मुखसंधि में दिखलाए हुए बीज का 'कुछ लच्य श्रीर कुछ श्रलच्य रीति से विकास होता है; जैसे रत्नावली मे वत्सराज चौर सागरिक का प्रेम विदूषक को स्पष्टरूप से ज्ञात हो जाता है, पर वासवदत्ता चित्रावली की घटना से केवल उसका अनुमान ही कर पाती है। इस प्रकार राजा का प्रेम कुछ लच्य और कुछ अलच्य रहता है। प्रतिमुखसंधि प्रयत्ननामक अवस्था छोर बिंदुनामक अर्थ प्रकृति के समान कार्यशृंखला को अग्रसर करती है । गर्मसंधि में प्राप्त्याशा अवस्था और पताका अर्थप्रकृति होती है और प्रतिमुखसंधि में स्फुरित हुए बीज का वार-वार आविभीव, तिरोभाव तथा अन्वेषण होता है । रत्नावली में गर्भसंधि तीसरे अंक में है। अवमर्शसंधि में, गर्भसंधि की अपेता वीज का अधिक विकास होकर उसके फलोन्मुख होने के समय जब शाप, आपत्ति, विलोभन आदि में वित्र उपस्थित हो तब यह संधि होती हैं। इसमें नियताप्ति अवस्था और प्रकरी अर्थप्रकृति रहती है। प्राप्त्याशा अवस्था में सफलता की संभावना के साथ साथ विफलता की छाशंका भी वनी रहती छौर

पताका अर्थप्रकृति में प्रधान फल का सिद्ध करने वाला प्रासंगिक वृत्तात रहता है। रत्नावली के चौथे अक में जहाँ आग के कारण गड़बड़ मचती है वहाँ अवमर्शसंध्य है। निर्वेहणसंध्य में पूर्वोक्त चारों संधियों में प्रदर्शित हुए अर्थों का समाहार प्रधान प्रयोजन की सिद्धि के लिए होता है और मुख्य फल की प्राप्ति हो जाती है। इसमें फलागम अवस्था और कार्य अर्थप्रकृति होती है। रत्नावली में विमर्श-संधि के अंत से लेकर चौथे अंक की समाप्ति तक निर्वहणसंधि है। अर्थप्रकृतियों, अवस्थाओं और संधियों का पारस्परिक संबंध नीचे लिखी तालिका से स्पष्ट हो जायगा.—

| अर्थप्रकृति | अवस्था               | संधि     |
|-------------|----------------------|----------|
| वीज         | <mark>श्रार</mark> भ | मुख      |
| बिंदु       | ॅ प्रयत्न            | प्रतिमुख |
| पताका '     | प्राप्त्याशा         | गर्भ     |
| प्रकरी      | नियताप्ति            | विमशं ं  |
| कार्य       | फलागम                | निर्वहरा |

इसके अतिरिक्त हमारे आचार्यों ने नाट्य अथवा अभिनय की दृष्टि से वस्तु के दो मुख्य भेद किए हैं: एक दृश्य दूसरा सूच्य। दृश्य वस्तु वह है, जिसका रंगमंच पर अभिनय किया जा सके, जिससे निरंतर रस का उद्रेक होता रहे और जिसके देखने के लिए प्रेचकवर्ग उत्सुक रहे। सूच्य वस्तु वह है, जिसका कारणविशेष से रंगमंच पर प्रदर्शन न किया जा सके, जैसे, लंबी यात्रा, वध, मृत्यु, युद्ध, स्नान, चुम्बन आदि। सूच्यवस्तु को दर्शकों के ध्यान मे लाने के लिए अनेक उपाय किए जाते है, जिन्हे अधोपचेषक के नाम से पुकारा जाता है। नाटकीय वस्तु के उक्त भेदों से ही न संतुष्ट हो भारतीय आचार्यों ने उसके आच्य, अश्वाब्य और नियतशाब्य आदि

अनेक उपभेद किए हैं; इसी प्रकार उन्होंने अभिनय को भी आंगिक, वाचिक, आहार्य, तथा सात्त्विक इन भेदों में विभक्त किया है। जिस प्रकार वस्तु और अभिनय के, उसी प्रकार उन्होंने नाटकीय वृत्ति के भी भारती केशिकी, सात्वती और आरभटी ये चार भेद बताए हैं। कहना न होगा कि सूच्मेचिका की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होने पर भी नाटकीय तत्त्वों के ये विभाग अत्यंत ही नीरस तथा निरर्थक सिद्ध हुए है। इनके आधार पर न तो कोई नाटक आज तक खड़ा ही हुआ है और न इन विभागों की शृंखला में कसे जाकर किसी कलाकार की प्रतिभा काम ही कर सकती है। फलतः हमने इनका यहाँ पर दिग्दर्शन करा देना ही पर्याप्त सममा है।

## भारतीय प्रेक्षागृह

भारतीय आचार्यों की दृष्टि से नाटकीय तत्त्वों का दिग्दर्शन करा चुकने पर भारतीय रंगशाला अथवा प्रेक्षागृह के विषय में कुछ कह देना अप्रा-संगिक न होगा। भरत के अनुसार प्राचीन काल में तीन प्रकार के प्रेच्चागृह होते थे: विकृष्ट, चतुरस और इयस। विकृष्ट प्रेच्चागृह—जिसकी लबाई १० द्वाय होती थी-सर्वोत्तम होता था और कहा जाता है कि वह देवताओं के लिए होता था। चतुरस प्रेच्चागृह की लवाई ६४ हाथ और चौडाई ३२ हाथ होती थी और यह राजाओ, धनिकों तथा साधारण जनता के लिए होता था। इयस प्रेच्चागृह त्रिमुजाकार होता था और इसमे एक कुटुम्ब के अथवा कातप्य मित्र अथवा परिचित व्यक्ति मिल कर नाटकीय अभिनय देखा करते थे।

सभी प्रकार के प्रेचगृहों मे आधा स्थान दर्शकों के लिए और शेष आधा भाग अभिनय के लिए रहता था, जिसे रंगमंच कहा जाता था। रंगमंच का सबसे पिछला भाग रगशीर्ष कहाता था और उसमें छः खंभे रहते थे। रंगमंच के खभों और दीवारों पर नक्काशी और चित्रकारी हुआ करती थी। वायु और प्रकाश के आ ने का ख्रच्छा प्रबंध होता था। रगमच का आकार ऐसा होता था कि उसमें स्वर भलीभाति प्रतिध्वनित हो सके। बहुधा रगमच हो खंडों का भी बनाया जाता था: एक खंड ऊपर और दूसरा नीचे होता था। ऊपर वाले खंड में स्वर्ग के दृश्य दिखाए जाते थे। खंभों में चित्रकारी होने के अतिरिक्त रगमच की दीवारों पर भी पहाड़ों, निद्यों, जंगलों आदि के चित्र खिचे होते थे। रंगमंच के पीछे एक परदा होता था, जिसे यवनिका कहते थे। सभवत इस पड़दे का कपडा यूनान से आता था, इसी कारण इसका नाम यह पड़ गया हो। यवनिका का रंग नाटकीय रस के अनुसार बदल दिया जाता था: रौद्र रम के लिए लाल, 'भयानक के लिए काला, श्रगार के लिए श्राम, करुण के लिए खाकी, ख्रद्रुत के लिए पीला, वीभत्स के लिए नीला और वीर के लिए सुनहरा परदा बरता जाता था।

प्रेत्तकों के वैठने का प्रवंध संतोपजनक होता था। प्रेत्तकों की पंक्तियाँ यहाँ वर्णों के ही अनुसार लगती थीं, और जैसे और जगह, वैसे ही यहाँ भी, सबसे आगे बाह्यण बैठते थे, उनके पीछे ज्ञिय, उनके पीछे उत्तरपृश्चम की ओर बैश्य और सब से पीछे उत्तरपृर्व में शूद्र बैठते थे। यदि पृथ्वी पर आसनों की कमी हुई तो आजकल के सिनेमाओं को सांति दूसरा खंड खड़ा कर लिया जाता था।

नाटक और उसके तत्त्वों के विषय में पाश्चात्य तथा भारतीय दृष्टिकोणों से विवेचना कर चुकने पर उसकी उत्पत्ति और इतिहास के विषय में कुछ कह देना अप्रासगिक न होगा।

## नाटक की उत्पत्ति

किसी न किसी रूप में नाटक संसार की सभ्य और श्रसभ्य सभी जातियों में पाया जाता है, और सभी जातियों में इसकी उत्पत्ति का संवंध किसी न किसी प्रकार की नृत्य छोर गोतिभरित धार्मिक पूजा से दीख पड़ता है। यह पूजा एक तो उस रहस्यमय शक्ति की होती थी, जिसे हम परमात्मा कहते हैं श्रौर जिसका परिचय श्रारम्भ से ही मनुष्य को प्रकृति की भिन्न भिन्न शक्तियों में मिलता आया है, और दूसरे यह पूजा मृतक वीरों की होती थी। ऋतुपरिवर्तन के समय श्रौर फसल वोने तथा काटने के अवसर पर किसी देवविशेष की आराधना के उद्देश्य से नृत्य और गीत आदि का आयोजन भारतवर्ष, चीन और यूनान जैसे देशों में ऐतिहासिक काल से वहुत पहले आरंभ हुआ प्रतीत होता है। यूनान में नाटक का आर्भ डायोनिसस देवता की सार्वजनिक पूजा से हुआ वताया जाता है। और सभी देशों में देव-तात्रों की पूजा के परचात् मृतक वीरों की पूजा का सृत्रपात हुत्रा, जिसका योजक सूत्र हमें भारत में आज भी कृष्णलीला के रूप में संतत हुआ दीख पड़ता है। निष्कर्प इन वातों के कहने का यह है कि नाटक की उत्पत्ति देवता तथा मृतक वीरों की पूजा में सिमिलित हुए नृत्य और गीत से हुई। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र के आरंभ में कहा है कि नाट्यशास्त्र की रचना के लिए ब्रह्मा ने ऋग्वेद से संवाद, सामवेद से गान, यजुर्वेद से नाट्य और श्रथवं वेद से रस लिए। इस कथन से नाटक के विकास का सकेत मिलता है। गृत्य श्रीर गान के साथ जव कथोपकथन मिल जाय, तव साहित्यिक अर्थ मे नाटक का जन्म हो जाता है।

यदि भरत मुनि के उक्त संकेत को सत्य न भी माना जाय तो भी हतना तो निश्चित है कि नाटकसृष्टि के आवश्यक उपकरण वेदों मे वीजरूप से विद्यमान थे। ऋग्वेद में इद्र, अद्रि, सूर्य, उपस्, मरुन् आदि देवताओं की स्तुति के गीत, और सरमापिण, यमयमी, तथा पुरूरवाडर्वशी के कथोपकथन मिलते हैं,

श्रीर हो सकता है कि इनके अथवा उन्हीं के समान अन्य श्राख्यानों के आधार पर भारत के प्राचीनतम नाटक लिखे गए हों। इस वात का पूरा पूरा निश्चय करना कि भारत में नाटक ने परिपक्क रूप किस युग में धारण किया, बहुत कठिन है। कितु इस वात के मानने में संकोच नहीं होना चाहिए कि पाणिनि श्रीर पतजलि के समय तक नाटकों का पर्याप्त विकास हो चुका था। पाणिनि ने अपनी ग्रष्टाध्यायी में नाट्य-शास्त्र के दो आचार्यों, अर्थात् शिलालिन् और कुशाश्व का नाम लिया है। पाणिनि कं पश्चात् उसके सूत्रों की व्याख्या करने वाले पतजलि मुनि अपने महाभाष्य में लिखते हैं कि रंगशालाओं से नाटकों का अभिनय होता था। हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही नाटकों का श्रमिनय होने के सकेत पर्याप्त मात्रा में मिलते है। हरिवश पुराण में लिखा है कि वज्रनाभ के नगर में कौवेररभाभिसार नामक नाटक का श्रमिनय हुत्रा, जिसमे कैलाश पर्वत का दृश्य दिखाया गया। कठ-पुतिलयों का वर्णन-जिन का सबंध नाटक की उत्पत्ति श्रीर विकास के साथ अविभाज्य सा प्रतीत होता है--महाभारत श्रोर कथासिस्सागर मे पाया जाता है।

यों तो भारत में नाटक का विकास वैज्ञानिक काल में हो चुका था, किंतु उसके विकास का क्रयवद्ध इतिहास भरतमुनि निर्मात के समय से ही आरंभ होता है। भरत का समय ईसा से कम से कम तीन चार सौ वर्ष पहले बताया जाता है, और स्मरण रहे भरत मुनि द्वारा प्रारम किया गया नाट्यशास्त्र एक लच्चण ग्रंथ है, जिस से यह बात माननी अनिवार्य हो जाती है कि उससे भी कहीं पहले हमारे देश से नाट्यकला और नाटकों का भरपूर प्रचार हो चुका होगा; क्योंकि बहुसंख्यक तथा बहुविध नाटकों को

रंगमच पर देखे अथवा पढ़े विना उनके गुगादोषों का विवेचन करना और उनके संबंध में लच्चगप्रथों की रचना करना असंगत सा है।

यद्यपि भरत मुनि के पश्चात् नाटककारों से कालिदास का नाम ही विशेषतया म्मरणीय हैं, तथापि स्वय कालिदास के कथनानुसार उनसे पहले भास आदि अनेक प्रसिद्ध नाटककार हो चुके थे। इस संवध में यह कह देना भी अप्रासंगिक न होगा कि मध्यएशिया में वौद्धकालिक नाटकों में से कितपय के हस्तलेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें से एक रचना किनिष्क के राजकिव अश्वयोप की वताई जाती है। अश्वयोप का समय ईसा सवत् के आरम के निकट का है।

भारतीय नाटक का स्पष्ट इतिहास कालिदास के समय से आरंभ होता है। तब से लेकर लगभग ईसा की दसवीं भारतीय शताब्दी तक भारत से नाटको का खासा प्रचार रहा नाटक-साहित्य: श्रीर इसके उपरांत उनका हास होने लगा। कालिदास सस्कृत नाटक का समय संस्कृतनाटक के लिए ही नहीं, अपितु संस्कृत साहित्य के सर्वीगीण विकास के लिए स्वर्णयुग बताया जाता है। संसार के नाट्यकारों में कालिदास का नाम स्वर्णाचरों में लिखने योग्य है। उन्होंने अपने प्रथस नाटक मालविकाग्निमित्र के पश्चात् शकुंतला नाटक की रचना की, जिस की गराना, क्या देशी ख्रीर क्या परदेशी, सभी एक स्वर से विश्वसाहित्य की विलक्त्रण विभूतियों में करते हैं। योरुप की प्रायः सभी भाषात्रों मं इसका अनुवाद हो चुका है। इसके अतिरिक्त उन का विक्रमोर्वशीय नाटक भी उल्लेखयोग्य हैं, जिस के त्रानुकरण में त्रागे चल कर सम्कृत में त्रानेक नाटकों की रचना हुई। कालिदास के अनंतर स्मरगीय नाटककार श्रीहर्ष है। ये र्इमा की सातवीं शताब्दी के आरंभ में हुए, और इनकी नागानद थोर रत्नावली नाम की रचनाएँ नाटकीय दृष्टि से अन्द्री सपम्त हुई ।

इनके पश्चात् श्रूदक ने मृच्छकिटक की रचना की। सातवीं शताव्ही के अतिम भाग में भवभूति हुए, जिनकी तीन रचनाएँ—महावीरचित्त, उत्तररामचिति और मालतीमाधव—प्रसिद्ध है। नवी शताव्ही के मध्य के लगभग भट्टनारायण ने वेणीसहार और विशाखदत्त ने मुद्राराद्यस नामक नाटक लिखे। नवी शताब्दी के अंत में राजगेखर ने कर्प्रमजरी, वालरामायण और बालभारत की रचना की और ग्यारहवीं शताब्दी में कुष्णिमिश्र ने प्रवोधचद्रोदय नाम का नाटक लिखा।

ईसा की टसवीं शताब्दी के पश्चात् संस्कृत नाटक एव भारतीय नाट्यकला का हास होना आरंभ हो गया। यद्यपि सस्कृत नाटक दसवीं और बारहवीं शताब्दी के मध्य में भी, का हास हनुमन्नाटक, प्रवोधचद्रोदय ऋौर मुद्राराच्च जैसे नाटक लिखे जाते रहे, तथापि इसमे सशय नहीं कि शनै शनै: नाटक का प्रचार हमारे देश मे कम होता गया, यहाँ तक कि चौदहवीं सदी मे, जव कि मुसलमानों के त्राक्रमणों ने उप रूप धारण कर लिया था, यह कला इस देश से किसी सीमा तक कृच ही कर गई। अपने हिटी साटित्य के विवेचनात्नक इतिहास की भूमिका में हम ने इस वात के कारगों पर विस्तृत विचार किया है। इन कारगों मे प्रमुख कारगा तो इस देश की राजनीतिक दुरवस्था थी, और दूसरा कारण यह था कि मुसलमान स्वयं संगीत और नाट्यकला के विरोधी थे। जहाँ-जहाँ उनकी विजयवैजयंती फहराई, वहाँ-वहाँ वह नाट्यकला को प्रसती चली गई। इसके साथ ही देश में जहाँ कहीं भी हिंदुओं का राज्य रहा, वहाँ कभी कभी इस कला का चमत्कार दीखता रहा; किंतु इस व्यवधान में वने नाटकों में कोई भी विशेषहप से व्यान देनं योग्य नहीं है।

पिछले साठ-सत्तर वर्षों में वंगला, मराठी और गुजराती में नाटकों को खासी प्रगति मिली और आधुनिक ढंग की रंगशालाओं में उनका अभिनय भी स्वागत के साथ हुआ। किंतु खेद है कि हिंदी में अभी तक इस कला ने उत्कर्षलाभ नहीं कर पाया है।

हिंदी नाटक के प्रथम उत्थान (संवत् १८१३-४७) मे भारतेंदु हरिश्चद्र के पिता बाबू गिरिधरदास के रचे नहुष नाटक के पश्चात् राजा लच्मण्षिंह द्वारा अन्दित शकुतला नाटक, श्रीनिवासदास का तप्ता लंबरण, तथा तोताराम रचित केटो कृतांत पर होते हुए हम भारते दु द्वारा रचे, तथा अनुवाद किए गए अनेक नाटकों पर आते है, जो नाटकीय तत्त्वों की दृष्टि से खासे संपन्न हुए और जिनके द्वारा हिंदी साहित्य मे वास्तविक नाटकों का सूत्रपात हुआ। नाटकों के द्वितीय उत्थान (संवत् १८५७-१८७७) में हम गोपालराम गहमरी, बाबू सीताराम, पंडित सत्यनारायण कविरत्न, राय देवीप्रसाद पूर्ण, श्रोर पंडित रूपनारायण पांडेय को संस्कृत तथा बंगला आदि के भव्य नाटकों का हिदी मे अनुवाद करने के सार्थ साथ कतिपय नवीन नाटकों की भी रचना करता हुऋा पाते हैं। पिछले वीस-तीस वर्षों में हिंदी में मौलिक नाटकों की रचना भी आरभ हो गई है; और इस सबध में पंडित राधेश्याम कविरत्न, नारायणप्रसाद वेताव, ख्रौर वावू हरिकृष्ण जौहर के नाम म्मरणीय है. इनकी रचनात्रों के द्वारा पारसी रंगमंच की कायापलट हुई, श्रौर उर्दू का स्थान हिंदी को प्राप्त हुत्रा। पडित रावश्याम के बीर ग्रामिमन्यु. परमभक्त प्रहाद, श्रीकृष्णग्रवतार, श्रीर रुनिमगीमगज, पंडित नारायगप्रयाद वेताव के महाभारत तथा रामायग नाटक, और वाबू हरिकृष्ण जौहर के पतिभक्ति आदि नाटक खासे प्रसिद्ध है। हाल ही में बाबू जयशंकर प्रसाद के अजातशबु, जनमेजय, स्कंदगुप्त,

चंद्रगृत त्रादि ऐतिहासिक शटक साहित्यिक दृष्टि से मनोह सपत हुए, किंतु इनका सफलता के। साथ रंगसंच पर अभिनय नहीं किया जा सकता। प्रसाद जी के , जाथ ही मुशो प्रेमचर, पाडेय वेचन शर्मा उन्न, माखनलाल चतुर्वेदी, बद्रीनाथ भट्ट, जगनायप्रसाद मिलिद, सुदर्शन, नगेद्र, उदयशकर भट्ट, हरिकृष्ण प्रेमी तथा बलदेव शास्त्री आदि ने भी इस चेत्र में प्रशंसनीय कार्य किया है किंतु इनमें से किसी के नाटकों में भी इस कला को वह बहार न मिली, जो इसने सरकृत, बंगला, मराठी त्रीर गुजराती में प्राप्त की हैं।